# भट्टारक-सम्प्रदाय



स्व. ब्र. जीवराज गौतमचन्द्रजी



दैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर.



1175

## JĪVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ, No. 8

General Editors:

Dr. A. N. Upadhye & Dr. H. L. Jain

# BHATTĀRAKA SAMPRADĀYA

( A History of the Bhattaraka Pithas especially of Western India, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh )

Ву

Prof. V. P. Johrapurkar, M. A.

Lecturer in Sanskrit, Nagpur Mahavidyalaya, Nagpur.

1175

Published By

Gulabchand Hirachand Doshi

Jaina Samskriti Samrakshaka Sangha, Sholapur

1958

All Rights Reserved

Price Rupees 8 only

First Edition: 1000 Copies

Copies of this book can be had direct from Jaina Samskriti Samrakshaka Sangha, Santosha Bhavan, Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs. 8/- per copy, exclusive of postage

## जीवराज जैन ग्रंथमालाका परिचय

सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षेंसि संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपार्जित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजशी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित सम्मतियां इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। एफर मतसंचय कर लेनेके पश्चात सन् १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजवंथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेत्से ' जैन संरक्षक संस्कृति संघ' की स्थापना की और उसके लिये ३०००० तीस हजारके टानकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,००० दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्स्ट रूपसे अर्पण कर दी । इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की। इसी संघके अंतर्गत ' जीवराज जैन ग्रंथमाला ' का संचालन हो रहा है। प्रस्तत ग्रंथ इसी ग्रंथमालाका अप्टम पुष्प है।

प्रकाशक

गुलाबचंद हिराचंद दोशी, जैन संस्कृति संरक्षक संघ,

सोलापुर.

1175

**सुद्रक** ठबंद हिराचंद शाह, वर्धमान छापखाना,

27- 3 - द्वे ५, ग्रुकवारपेठ, सोलापुर.

## भट्टारक-संप्रदाय



स्व. ब्र. जीवराज गौतमचन्द्रजी

## महारक सम्प्रदाय

अर्थात्

सध्ययुगीन दिगम्बर जैन साधुओंके संघ सेनगण, बलात्कारगण और काष्टासंघका सम्पूर्ण चुत्तान्त

सम्पादक

श्री. विद्याधर जोहरापुरकर, एम्. ए. ( संस्कृतके व्याख्याता, नागपुर महाविद्यालयं, नागपुर )

## सम्पादकीय

शिलालेख, ताम्रपट व ग्रंथ-प्रशस्तियां इतिहास-निर्माणके अमूल्य और सर्वोपिर प्रामाणिक साधन है, यह बात अब सर्व स्वीकृत है। जैनधर्म संबंधी ये प्रमाण अभी-तक पूर्णरूपसे मुलभ नहीं हो सके इसी कारण जैनधर्मका इतिहासभी अभी तक प्रामाणिकरूपसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सौभाग्यसे इस कमीकी अब धीरे धीरे पूर्ति होनेकी आशा होने लगी है। अनेक प्रकाशन संस्थायें अब इस ओर अपना ध्यान दे रही हैं। माणिकचन्द ग्रंथमालाकी तीन जिल्दोंमें डॉ. गेरीनो द्वारा संकलित सूचीमें उल्लिखित प्रायः समस्त जैन लेखोंका संग्रह हिन्दी भावानुवाद सहित प्रकाशित हो गया है। औरभी अनेक छोटे बड़े लेखसंग्रह प्रकाशित हुए हैं। हमारी यह ग्रंथमालाभी इस दिशामें प्रयत्नशील है। अभी अभी जो इस ग्रंथ मालामें Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs शिर्षक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है वह इस बातका प्रमाण है कि इन लेखोंसे कैसा अज्ञात इतिहास प्रकाशमें आता है।

प्रस्तुत पुस्तकमें प्रो. विद्याधर जोहरापुरकरने महारकसम्प्रदाय संबंधी ७६६ लेख संग्रह किये हैं। और उनका हिन्दी मावार्थमी लिखा है, तथा ऐतिहासिक टिप्पणियां भी जोड़ी हैं। नामादि वर्णानुक्रमणियोंसे ग्रंथका उपयोग करनाभी सुलभ बना दिया गया है। यद्यपि इनमेंके बहुतसे लेख पहलेसे हमारी दृष्टिमें चले आरहे हैं। किन्तु यहां जो उन्हें व्यवस्थासे कालक्रमानुसार रखा गया है उससे अनेक तथ्य प्रकट होते हैं। जिनका विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तावनामें संकलनकर्त्ताने अनेक सूचनाएं की हैं जिनपर ऊहापोह व मतभेद संभव है। किन्तु अपने प्राक्कथनमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि "इस पुस्तकके अगले माग प्रकाशित होने पर इस विषयपर विस्तारसे लिखनेका सम्पादकका विचार है।" इसपरसे हमें धैर्यपूर्वक ग्रंथके अगले भागकी प्रतीक्षा करना चाहिये। हमे इस उदीयमान साहित्यसेवीसे भविष्यके लिये बहुत बड़ी आशायें हैं।

हीरालाल जैन आ. ने. उपाध्ये

### पाक्कथन

मध्ययुगीन जैन समाजके इतिहासमें भट्टारक सम्प्रदायका स्थान महत्त्व-पूर्ण है। इस सम्प्रदायसे सम्बद्ध इतिहाससाधन पट्टाविलयां, प्रतिमालेख, ग्रंथ-प्रदास्तियां आदि विपुलमात्रामें प्रकाशित हुए हैं। किन्तु इन साधनोंका व्यवस्थित उपयोग करके कोई ग्रन्थ अब तक नहीं लिखा गया था। इस कमीको अंशतः दूर करनेके उद्देश्यसे ही प्रस्तुत पुस्तकका सम्पादन किया गया है।

अनेकान्त, जैन सिद्धान्त भास्कर, आदि संशोधनपत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्रीके अतिरिक्त, नागपुर, कारंजा, अंजनगांव तथा कुछ अन्य स्थानोंके अप्रकाशित इतिहाससाधनोंका भी इस पुस्तकमें उपयोग किया गया है। इनमें नागपुरके समस्त मूर्तिलेखोंका संग्रह हमें देवलगांव निवासी श्रीमान शान्तिकुमारजी ठवली द्वारा प्राप्त हुआ। शेष साधन हमने स्वयं संकलित किए हैं।

इस पुस्तकका स्वरूप एक तरहरें इतिहास-साधनसूची जैसा है। पहलें मूल लेख दिए हैं, फिर उनका हिंदी सारांश टिप्पणियों सहित दिया है, तथा इस परसे फलित कालानुकम भी साथमें दिया है। भट्टारकों द्वारा निर्मित ग्रंथोंका परिचय, मूर्तिकलाका विकास तथा जातीयसंघटन आदि जो विषय विस्तृत विवेचनकी अपेक्षा रखते हैं उनका प्रस्तावनामें निर्देश मात्र कर दिया गया है। इस पुस्तकके अगले भाग प्रकाशित होने पर इस विषय पर विस्तारसे लिखनेका सम्पादकका विचार है।

पट्टाविलयों आदिमें जो बांत बहुत ही संदिग्ध हैं उनका हमने विवेचन नहीं किया है, सिर्फ कहीं कहीं निर्देश भर कर दिया है। जहां तक हो सका, सुस्थापित तथ्योंका ही निवेदन किया है। कुंदकुंद, उमास्वाति आदि आचार्योंके गणगच्छादिका क्या सम्बन्ध रहा इस विषयमें भी हम ने चर्चा नहीं की है क्यों कि इस विषयके लिए पर्याप्त तथ्य उपलब्ध नहीं हैं।

इस पुस्तकके लिए बाबू कामताप्रसादजी, मुनि कान्तिसागरजी, पंडित मुख्तारजी तथा परमानंदजी आदि विद्वानों द्वारा प्रकाशित सामग्रीका उपयोग हुआ है। इसके वर्तमान स्वरूपके लिए श्रीमान डॉ. उपाध्येजीकी प्रेरणा, श्रद्धेय पं. प्रेमीजीके आशीर्वाद तथा श्रीमान् डॉ. हीरालालजी जैनका प्रोत्साहन ही कारणभूत हुए हैं। 'जैनिमित्र 'के वयोवृद्ध संपादक श्रीमान् कापडियाजी ने म. सुरेंद्रकीर्ति आदिके फोटो भेजने की कृपा की है। पुस्तकके मुद्रण कार्यका निरीक्षण जीवराज ग्रंथमालाके सुयोग्य कार्यवाह श्री. अक्कोळेने सुचाररूपसे किया है। इन सब महानुभावोंके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

हमें खेद है कि इस ग्रंथमालाके संस्थापक श्रद्धेय व्र. जीवराज गौतमचंद दोशी का इस पुस्तकके प्रकाशित होनेसे पहले ही देहान्त हो गया। संशोधनके विषयमें उन्हें बहुत रुचि थी। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं।

पुस्तकके परिवर्धन तथा सुधारके विषयेंम जो भी सुझाव दिए जायेंगे उनका स्वागत किया जायगा।

नागपुर ता. २–४–५८

– संपादक

## अनुऋमाणिका

संपादकीय प्राक्कथन अनुक्रमणिका संकेतसूची Introduction शुद्धिपत्र

| प्रस्ता    | १-२३                                              |                 |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 8          | ऐतिहासिक स्थान                                    | 8               |
| ?          | उत्पत्ति और पार्श्वभूमि                           | २               |
|            | परंपराभेद और विशिष्ट आचरण                         | 8               |
|            | स्थल और काल                                       | Ę               |
| ų          | कार्य-मूर्तिप्रतिष्ठा                             | 9               |
| ξ          | ग्रन्थलेखन और संरक्षण                             | 9               |
| . 6        | <b>हिा</b> ष्यपरम्परा                             | 88              |
| 6          | जातिसंघटना                                        | १२              |
| 9          | तीर्थयात्रा और व्यवस्था                           | १३              |
| १०         | चमत्कार                                           | १५              |
| 88         | कलाकौशलका संरक्षण                                 | १५              |
| १२         | अन्य सम्प्रदायोंसे सम्बन्ध                        | १७              |
| १३         | परस्पर सम्बन्ध                                    | १९              |
| १४         | शासकोंसे सम्बन्ध                                  | २१              |
| १५         | उपसंहार                                           | २३              |
| भद्दारकस   | १-२९९                                             |                 |
| 8          | सेनगण .                                           | 8               |
| ?          | बलात्कारगण-प्राचीन                                | ३९              |
| ₹          | ,, कारंजाशाखा                                     | 86              |
| SI Sringer | ar Circle Jammy Collection Digitized by eCangotri | Siddhanta Gyaan |

Kosha

|                        |       |                             |   | ७९         |
|------------------------|-------|-----------------------------|---|------------|
| 8                      | "     | लात्रशाखा                   |   | <b>د</b> ۹ |
| 4                      | "     | उत्तरशाखा                   |   |            |
| ६                      | "     | दिल्ली-जयपुरशाखा            |   | ९७         |
| 9                      | ,,    | नागौरशाखा                   |   | 888        |
| 6                      | "     | अटेरशाखा                    |   | १२६        |
| 9                      | "     | ईडरशाखा .                   |   | १३६        |
| १०                     | . ,,  | भानपुरशाखा                  |   | १५९        |
| ११                     | "     | सूरतशाखा                    |   | १६९        |
| १२                     | "     | जेरहटशाखा                   |   | २०२        |
|                        |       | १ बलात्कारगण की शाखावृद्धि, |   | २०९        |
|                        |       | २ काष्टासंघ की स्थापना,     |   | २१०        |
| १३ काष्टासंघ माथुरगच्छ |       |                             |   | २१३        |
| 28                     | ,,    | लाडबागड-पुन्नाटगंच्छ        |   | २४८        |
| १५                     |       | वागडगच्छ                    |   | २६३        |
| १६                     |       | नन्दीतटगच्छ                 |   | २६४        |
| विव                    | ীরাছ— | ३ भट्टारक-नामसूची           | , | 300        |
| 40                     | ,     | ४ आचार्यादि नामसूची         |   | ३०८        |
|                        | . (   | ५ ग्रन्थनाम सूची            |   | ३१२        |
|                        | "     | ६ मन्दिर उछेखसूची           |   | ३१७        |
|                        | "     | ७ जाति–नामसूची              |   | ३१९        |
|                        | 77    | ८ शासक—नाम सूची             |   | ३२०        |
|                        | "     | ९ भौगोलिक नामसूची           |   | ३२२        |
|                        | "     |                             |   | ३२७        |
|                        | "     | ० नकशा                      |   |            |

## संकेतसूची

### १ प्रकाशित साधन-

अ. - अनेकान्त मासिक, सं. पं. जुगलकिशोरजी मुख्तार आदि.

च. - श्री. जिनदास ना. चवडे, वर्धा, द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ.

दा. - दानवीर माणिकचन्द्र, ले. ब. शीतलप्रसादजी.

भा. - जैन सिद्धान्त भास्कर त्रैमासिक, सं. डॉ. हीरालालजी जैन आदि.

भा. प्र. - उपर्युक्त त्रैमासिकमें प्रकाशित ग्रन्थप्रशस्ति-संग्रह.

भा. प्र. - उपर्युक्त त्रैमासिकमें प्रकाशित प्रतिमालेख-संग्रह.

म. प्रा. - मध्यप्रान्त और बरार के हस्तिलिखितोंकी सूची

सं. रायबहादुर हीरालालजी.

हि. - जैन हितैषी मासिक, सं. पं. नायूरामजी प्रेमी आदि.

जै. - जैन साहित्य और इतिहास, ले. पं. नायूरामजी प्रेमी (प्रथम संस्करण.

### २ अप्रकाशित साधन (मूर्तिलेख तथा हस्तलिखित ) -

का. - बलात्कारगण मंदिर, कारंजा.

ना. - सेनगणमंदिर, नागपुर

प. - काष्टासंघमंदिर, अंजनगांव

पा. - पार्श्वप्रभु (बडा) मंदिर, नागपुर

व. - बलात्कारगण मंदिर, अंजनगांव

म. - श्री. मा. स. महाजन, नागपुरका संप्रह

से. - सेनगण मंदिर, कारंजा

३ जिन ग्रंथों की प्रतिलिपियोंकी पुष्पिकाएं मूल लेखांकोंमें दी हैं उन लेखांकों के शीर्षकोंमें उन ग्रंथों के नाम ब्रैकेटमें रखे गए हैं।

#### INTRODUCTION

(A digest of Hindi Prastāvanā)

#### 1. General Nature

Bhattāraka is a term applied to a particular type of Jaina ascetics. Unlike a Muni or Yati, these ascetics assumed the position of a religious ruler. They managed large estates donated to some temple and enjoyed supreme authority in religious matters. Their tradition is very much similar to that of the Sankarāchāryas.

#### 2. Extent of the Subject

Bhattāraka tradition is found in both Digambara and Svetāmbara sects. Twentytwo seats of Digambara Bhattārakas are known today. Out of these, one seat of Senagaṇa existed at Kāranja (Dist. Akola, Berar), ten seats of Balātkāra Gaṇa existed at Jaipur, Nagore, Ater, Ider, Bhanpur, Surat, Jerhat, Karanja, Latur and Malkhed, and four seats of Kāsthāsaṅgha existed at Hisar, Surat, Gwalior and Karanja. The complete historical account of these fifteen seats is embodied in the present work. Remaining seats of Digambara Bhattārakas are situated at Kolhapur, Mudbidri, Karkal, Humbuch and Sravan Belgola. We hope to edit the account of these seats in the second volume of this work.

#### 3. Age of the tradition

Traditions embodied in the Dhavalā, Harivamsapurāṇa etc. are unanimous about the line of pontiffs that existed during the first seven centuries after Mahāvīra. Bhadrabāhu II and Lohārya II were the last two pontiffs in this line. Traditional Paṭṭāvalis of various seats of Bhaṭṭārakas generally begin with either of these two.

Exact historical references to these seats are, however, found from eighth century A. D. To fill up the gap between these six centuries all traditions claim the famous pontiffs such as Kundakunda, Samantabhadra, Devanandi Pūjyapāda etc., according to their will.

Even these references found from eighth century onwards are not continuous. The later Bhaṭṭāraka traditions generally begin from the thirteenth century A. D., which continue upto the present day.

#### 4. Literary Contribution

This volume contains references to about 400 compositions of various Bhaṭṭārakas. This literature is mainly divided into three topics: epics, stories and texts for worship. Epics and stories are generally smaller reductions of stories found in the Padmapurāṇa of Raviṣeṇa, Harivaṁśapurāṇa of Jinasena and Mahāpurāṇa of Jinasena and Guṇabhadra. These are found in Sanskrit, Prākrit, Apabhraṇśa, Hindi, Marathi, Gujarati, and Rajasthani. Various Purāṇas by Sakalakīrti of Ider and numerous Vratakathās by Śrutasāgarasūri are noteworthy. References are also found to works on grammar, astrology, prosody, logic, metaphysics, medicine, mathematics and other allied subjects.

#### 5. Contribution towards Art and Architecture

Installation of various images was considered to be the main work of a Bhattāraka. These ceremonies presented a good opportunity for large religious and social gatherings and to establish one's prestige in the society. Various titles such as Sanghapati, Seth etc., were conferred upon chief donators of the ceremony.

More than a thousand images were installed at a single ceremony by Jinachandra at Mudasa (Rajasthan) chief donator was Seth Jīvarāj Pāpadīwāl. These images were later on sent to a large number of temples all over India. They are found right from Amritsar to Madras and from Girnar to Calcutta. This ceremony took place on the Akṣaya Tritīyā of Sam. 1548 (1492 A. D.)

Some twenty types of images were installed during this age. The largest number of images were of Pārśvanātha, the twentythird Tīrthankara. Temples, pillars and other monuments formed an important part of Bhaṭṭārakas' work.

#### 6. Instruction

Preservation of manuscripts was the most valuable work done in this age. Works on grammar, medicine, mathematics

and similar technical subjects, which were written by Jaina teachers of past, were regularly studied by the disciples of every learned Bhattāraka. Several copies of these works were prepared for this purpose only. The udyāpana ceremony of every Vrata usually consisted of a donation of some manuscript to some Bhattāraka.

#### 7. Social activities

By virtue of their position as a religions teacher Bhaṭṭārakas were above the level of caste distinctions. But this aspect of Hindu Culture had so much influence on Jaina society that it could not be ignored. Every seat of Bhaṭṭārakas was generally associated with one particular caste.

Bhaṭṭārakas often arranged long pilgrimages with a large number of followers. In this respect, Srutasāgara Sūri's visit to Gajapantha and various pilgrimages of Devendrakīrti (Third) of Karanja are noteworthy. Bhaṭṭarakas sometimes looked after the management of the holy places, for instance, Shri Mahavirji was managed by Bhaṭṭarakas of Jaipur.

Many times, non-Jain students came to receivein learng from Bhattārakas. The names of Pt. Hāji, Saiva Mādhava, Bhūpati Prājna Miśra and Dvija Viśvanātha are notable in this respect.

Bhaṭṭārakas were supposed to possess miraculous powers gained through some Mantras. To walk through air, to remove the effect of poison, to make stone-image speak are some of the miracles ascribed to various Bhaṭṭārakas.

The Mathas of Bhattārakas were centres of various social functions. This provided an occasion for preservation of various arts. Many references are found to music, painting, sculpture, dancing and other arts.

#### 8. Interrelations

There was no principle for which there could be a serious dispute between different seats of Bhattārakas. Their inter-relations rested entirely on personal attitude. Śribhūṣaṇa of Nanditaṭagachchha had worst relations with Vādichadra of Balātkāragaṇa, but Indrabhūṣaṇa of the same line had good relations with all.

#### 9. Other religious sects

References are found to various disputes between these Bhaṭṭāraka Institution and Vedic scholars, Svetāmbara sect and the Terāpantha. The last was particularly against the system of Bhaṭṭārakas. Disputes with Svetāmbaras often resulted from the question of possession of some holy places.

#### 10. Relation with Rulers

No king was following Jainism in the age of Bhattarkas. Some ministers, no doubt, were from Jaina families. There was no hostility with any particular ruler. Jaina society continued its work peacefully even during the reign of all Moghul emperors Akbar recieved special honour for his sympathetic attitude. Relations with the Tomar dynasty of Gwalior also seem to be notably good. Visits to courts of various Hindu and Muslim rulers are often referred to.

#### 11. Conclusion

Thus it would be clear that the Bhaṭṭāraka tradition played an important part in the history of Medīaeval Jaina society. This book, though containing the account of only a part of the tradition contains references to some 400 Bhaṭṭārakas, their 175 disciples, 309 literary compositions, 90 temples, 31 castes; 100 rulers and 200 places. With more sources utilised, their figures can be easily doubled.

The age, as it was, was not very glorious But some personalities deserve attention. Jaina history will remain incomplete without the mention of Sakalakirti, Subhachandra and Jinachandra. History of rise gives inspiration. History of downfall gives lessons Both are necsssary for a growing society. With this view, we hope, this topic will receive due attention, though it was so far completely neglected.

## भट्टारक संप्रदाय-

## शुद्धिपत्र

| पृष्ठ         | पंक्ति | अशुद्ध                                       | गुद्ध                                        |
|---------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| प्रस्तावना १४ | १३     | इन्द्रभूषण                                   | ज्ञानसूत्रण                                  |
| मूल ३०        | 88     | सि. भा. वर्ष पृ. ९<br>में श्री. गोडे का लेख  | सि. भा. वर्ष ४ पृ. ९<br>में श्री. गौड का लेख |
| ११२           | 8      | पट्टाधीश हुए ।                               | सुखेन्द्रकीर्ति<br>पद्टाधीश हुए।             |
| ११२           | 6      | सुरेन्द्रकीर्ति                              | मुखेन्द्रकीर्ति                              |
| १८७           | २०     | उपर्युक्त पृ. ७१२                            | उपर्युक्त पृ. २७१                            |
| २६१           | १४,१५  | गोपसेन                                       | गोपसेन<br>                                   |
|               |        | जयसेन                                        | भावसेन ,                                     |
|               |        |                                              | ।<br>जयसेन                                   |
| २६३           | १३     | अ. २ पृ. ६०६                                 | अ. २ प्ट. ६८६                                |
| २६९           | १०     | भा. ७ पृ. १६                                 | म. ४९                                        |
| ३०२           | २७     | धर्मचन्द्र (विशालकीर्ति<br>के शिष्य) ५१२-५१३ | ×                                            |
| ३२३           | ३०     | जिन्तुर ६९                                   | जिन्तुर ३९                                   |

### प्रस्तावना

### १. ऐतिहासिक स्थान

जैन समाज के इतिहास में सामान्य तौर पर तीन कालखण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद करीब ६०० वर्ष तक जैन समाज विकासशील था। अपने मौलिक सिद्धान्तों का विकास और प्रसार करने के लिए उस समय जैन साधु अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। जनसाधारण से सम्पर्क कायम रहे इस उद्देश से वे परित्रज्या-निरन्तर भ्रमण का अवलम्ब करते थे। मठ, मन्दिर या वाहन, आसनों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तपश्चर्या के उनके नियम भी भगवान् महावीर के आदर्श से बहुत कुछ मिलते जुलते थे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के रूप में साधुओं में वस्त्रधारण की प्रधा यद्यपि उस समय भी थी तथापि भगवान के आदर्श जीवन को वे भूल नहीं सके थे।

ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी से जैन समाज व्यवस्थापिय होने लगी। व्यवस्थापन का यह युग भी करीब ६०० वर्ष चलता रहा। इस युग के आरम्भ में कुन्दकुन्द और धरसेन आचार्य ने विशाल जैन शास्त्रों को सूत्रबद्ध करने का आरम्भ किया। पांचवी सदी में श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने भी अपने आगम शास्त्रबद्ध किये। अनुश्रुति से चली आई पुराण कथाएं इसी समय विमलस्हिर, संघदास, किविपरमेश्वर आदि के द्वारा प्रन्थबद्ध हुई। तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में भी समन्तभद्ध और सिद्धसेन के मौलिक विवेचन को अकलङ्क और हरिभद्र द्वारा इसी युग में सुन्यविस्थत सम्प्रदाय का रूप प्राप्त हुआ। पछन, कदम्ब, गंग और राष्ट्रकूट राजाओं के आश्रय से इसी युग में मठ और मन्दिरों का निर्माण वेग से हुआ तथा आचार्य परंपराएं सार्वदेशीय रूप छोड़ कर स्थानिक रूप प्रहण करने लगीं।

नौवीं राताब्दी से जैन समाज का जनसाधारण से सम्पर्क बहुत कम होता गया। भारतेक कई प्रदेशों भे अब यह सिर्फ वैश्यसमाज के एक भाग के रूप में परिणत होने लगी। राजकीय दृष्टि से भी मुस्लिम शासकों का प्रभाव धीरे धीरे बढने लगा। इन परिस्थितियों में स्वभावतः विकास और व्यवस्था की प्रवृत्तियां पीछे रह गईं और आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति को ही प्राधान्य मिलने लगा। किसी युगप्रवर्तक नेता के अभाव से यह संरक्षणात्मक प्रवृत्ति धीरे धीरे व्यापक होती गई और अन्त में उस ने विकासशीलता को समाप्त कर दिया। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप साधुसंव में भट्टारकसम्प्रदाय उत्पन्न हुए और बढ़े। मङ्कारकों के

पूरे कार्य पर इसी मनोवृत्ति का प्रभाव भिलता है। एकदृष्टि से यह प्रवृत्ति समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी थी। यह प्रवृत्ति न होने के कारण ही नौद्ध धर्मावलम्बी समाज भारत से नष्ट हो गई यद्यपि उस का सामर्थ्य जैन समाज से अपेक्षाकृत अधिक था।

## २. उत्पत्ति और पार्श्वभूमि

उपर्युक्त तीन कालखंडों में पहले विकासशील युग के इतिहास के साधन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। इस युग में दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दोनों संघों में एक एक ही आचार्य परम्परा का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ है। स्थ्लतः देखा जाय तो दक्षिणभारत में दिगम्बर सम्प्रदाय और उत्तर भारत में श्वेताम्बर सम्प्रदाय कार्यशील रहा था। दिगम्बर परम्परा में भगवान् महाबीर के बाद गौतम-इन्द्रभूति, सुधर्मस्वामी लोहार्य, जम्बूस्वामी, विष्णुनन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, विशाख, प्रोष्ठिल, श्वत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, पृतिपेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन, नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, श्रुवसेन, कंसाचार्य, सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य इन आचार्यों को श्रुतधर कहा जाता है और इन का सम्मिलित समय ६८३ वर्ष कहा गया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रायः इंतने ही समय में आर्य जम्बूस्वामी के बाद प्रभव, श्रुप्रतिबुद्ध, इन्द्रदिच, संभूतिविजय, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महागिरि, सुहस्ति, सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध, इन्द्रदिच, दिन्न, सिहगिरि और वज्रस्वामी इन आचार्यों का उल्लेख पाया जाता है। इसी समय यद्यि यापनीय संव की तीसरी परम्परा भी हो गई है, तथाि उस की ऐसी कोई व्यवस्थित परम्परा का निर्देश नहीं मिलता है।

इस पहले युग के अन्त से ही दूसरे युग की विभिन्न परम्पराओं का आरम्भ होता है जिन का आगे चल कर तीसरे युग के विभिन्न भट्टारकसम्प्रदायों में रूपा-न्तर हुआ । इस परम्परा-विस्तार का प्रमुख कारण स्थान मेद था और कहीं कहीं कुछ आचरण के फरक से भी उसे बल मिला है। यद्यपि इस दूसरे युग का इतिहास इस ग्रन्थ का प्रमुख विषय नहीं है, तथापि पार्श्वभूमि के तौर पर इस परम्परा-विस्तार को निम्न तालिका के रूप में अंकित किया जा सकता है। यह तालिका प्रधानरूप से पट्टावलियों के अवलोकन से बनाई गई है और इस लिए अन्तिम

१ घवला भाग १ पृ ६६ आदि.

२ तपागच्छ पट्टावली (जैन साहित्य संशोधक खंड १ अंक ३ ) आदि CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

रूप से निर्णीत नहीं है। फिर भी ज्ञान की वर्तमान स्थिति में यह काफी तथ्यपूर्ण कही जा सकती है।



उत्तरवर्ती सम्प्रदायों की पट्टाविलयों से इस द्वितीय युग की परम्परा निश्चित करना सम्भव नहीं है क्यों कि उन में अन्य सम्प्रदायों के अच्छे आचार्यों को अपनी ही परम्परा का घोषित करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। वीरनिद, मेघचन्द्र आदि देशीयगण के आचार्यों के नाम बलात्कार गण की पट्टाविलयों में तथा जिनसेन, वीरसेन आदि सेनगण के आचार्यों के नाम लड़बागड गच्छ की पट्टाविल में पाय जाते हैं यह इसी का परिणाम है। दूसरी चीज यह है कि पट्टाविल लेखकों का समय इन आचार्यों के समय से बहुत बाद का है और इस लिए कितनी ही चमन्कारिक कथाएं उन के द्वारा विभिन्न आचार्यों के लिए गढ़ी गई हैं। पट्टाविलयों में दिया हुआ उन का समय और कम भी इसी लिए विश्वासयोग्य नहीं है।

इस ग्रन्थ के विभिन्न प्रकरणों के प्रारंभिक परिच्छेदों से ज्ञात होगा कि अधिकांश महारक परम्पराओं के ऐतिहासिक उल्लेख नौवीं शताब्दी से प्राप्त होते हैं। इस लिए महारकप्रथा अमुक आचार्य ने अमुक समय स्थापन की यह कहना असम्भव है। श्रुतसागर सूरि ने कहा है कि वसन्तकीर्ति ने यह प्रथा आरम्भ की है के। किन्तु यह सिर्फ उस विशिष्ट परम्परा के लिए ही सही है। महारक सम्प्रदाय की विशिष्ट आचरण पद्धतियाँ धीरे धीरे किन्तु बहुत पहले से ही आस्तित्व में आ चुकी थीं यह प्रस्तावना के अगले विभाग से स्पष्ट होगा। महारक सम्प्रदाय में ये पद्धतियां तेरहवीं सदी के करीब स्थिर हुई इतना ही कहा जा सकता है।

## ३. परम्पराभेद और त्रिशिष्ट आचरण

साधुसंघ के साधारण स्थिति से यह परम्परा पृथक् हुई इस का पहला कारण वस्त्रधारण था। यह पद्रति बहुत पहले ही विवाद का कारण बन चुकी थी। भगवान् पार्श्वनाथ की परंपरा के आचार्य केशी कुमारश्रमण ने गणधर इन्द्रभूति गौतम से इस पद्धति के विषय में प्रश्न किया था। इस के परिणाम स्वरूप ताल्कालिक रूप से यह विवाद शान्त हुओ। किन्तु वस्त्रधारी साधुओं का अस्तित्व बना रहा। आगे चल कर आर्य महागिरि और शिवभूति के समय फिर यह विवाद जागृत होता गया और अन्त में जब आचार्य कुन्दकुन्द के नेतृत्व में संघ ने दिगम्बरत्व का सम्पूर्ण समर्थन किया तब हमेशा के लिए श्वेताम्बर और दिगम्बर ये भेद हट हो गये। इस के बावजूद भी दिगम्बरसम्प्रदाय में फिर वस्त्रधारण की प्रथा ग्रुरू हुई। इसे मुस्लिम राज्य काल में और अधिक बल मिला और आखिर वह भट्टारकों के लिए अपवाद मार्ग के रूप में मान्य कर ली गई। व्यवहार में यद्यपि वस्त्र का उप-योग भट्टारकों के लिए समर्थनीय ठहरा दिया गया तथापि तस्व की दृष्टि से नमता ही पूज्य मानी जाती रही। भट्टारकपद प्राप्ति के समय कुछ क्षगों के लिए क्यों न हो, नम्र अवस्था धारण करना आवश्यक रहा। कुछ भट्टारक मृत्यु समीप आने पर नग्न अवस्था ले कर सक्लेखना का स्वीकार करते रहे<sup>3</sup>। नग्नता के इस आदर के कारण ही भट्टारकपरम्परा श्वेताम्बर सम्प्रदाय से पृथक्ता घोषित करती रही।

भट्टारकपरम्परा का दूसरा विशिष्ट आचरण मठ और मन्दिरों का निवास-स्थान के रूप में निर्माण और उपयोग था। इसी के अनुषंग से भूमिदान का

१ लेखांक २२५ देखिए.

२ उत्तराध्ययन सूत्र, केसीगोयमिज अध्ययन.

३ देखिए लेखांक १९० CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

स्वीकार करने और खेती आदि की व्यवस्था भी भट्टारक देखने छगे थे। संवत् ५२६ में वजनिद ने द्राविड संघ की स्थापना की उस के ये ही मुख्य कारण थे ऐसा देवसेन ने कहा है। उसक ६३४ में रिवकीर्ति ने ऐहोळे ग्राम में जो मिन्दर बनवाया वह इस पद्धति का पर्याप्त पुराना उदाहरण है यद्यपि भूमिस्वीकार के उक्केल इस से भी पहले के मिले हैं।

इन दो प्रथाओं के कारण महारकों का स्वरूप साधुरव से अधिक शासकस्व की ओर झुका और अन्त में यह प्रकट रूप से स्वीकार भी किया गया। वे अपने को राजगुरु कहलाते थे और राजा के समान ही पालकी, छत्र, चामर, गादी आदि का उपयोग करते थे। वस्त्रों में भी राजा के योग्य जरी आदि से मुशोभित वस्त्र रूढ हुए थे। कमण्डल और पिच्छी में सोने चांदी का उपयोग होने लगा था। यात्रा के समय राजा के समान ही सेवक सेविकाओं और गाडी घोडों का इंतजाम रखा जाता था तथा अपने अपने अधिकारक्षेत्र का रक्षण भी उसी आग्रह से किया जाता था। इसी कारण महारकों का पहाभिषेक राज्याभिषेक की तरह बडी धूमधाम से होता था। इस के लिए पर्याप्त धन खर्च किया जाता था जो भक्त आवकोंमें से कोई एक करता था। इस राजवैभव की आकांक्षा ही महारक पीठों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण रही यद्यपि उन में तत्त्व की दृष्टि से कोई मतभेद होने का प्रसंग ही नहीं आया।

विभिन्न पिन्छियों का उपयोग विभिन्न परम्पराओं का प्रतीक रहा है। सेन गण और नलात्कार गण में मयूरपिन्छ का उपयोग होता थाँ, लाडनागड गन्छ में चामर का पिन्छी जैसा उपयोग होता था, नन्दीतर गन्छ में भी यही प्रथा थीं और माधुर गन्छ में कोई पिन्छी नहीं होती थी। इतिहास से ज्ञात होता है कि अन्यान्य आचार्यों ने बलाकपिन्छ और एप्रपिन्छ का भी उपयोग किया है और उसे निन्दनीय नहीं माना गया किन्तु भट्टारक काल में अक्सर इस छोटी सी चीज को लेकर कर्ड शन्दों का प्रयोग होता रहा है।

भष्टारकों के कार्य के विषय में अगले विभागों में चर्चा की गई है। उन के अतिरिक्त एक विशिष्ट रीति का उल्लेख कारंजा के भ. शान्तिसेन के विषय में हुआ

१ दर्शनसार २४-२८. २ मर्करा ताम्रपत्र आदि. ३ देखिए लेखांक ७२५. ४ देखिए लेखांक ६७२. ५ देखिए लेखांक ५१. ६ देखिए लेखांक ६४३. ७ देखिए लेखांक ५४१. ८ जैनिशलालेख संग्रह भा. १ सूमिका पृ. १३१.

है । इस के अनुसार आप ने बड़े समारोह से समुद्रतट पर स्नान किया था।

## ४. स्थल और काल

साधुत्व के नात भट्टारकों का आवागमन भारत के प्रायः सभी भागों में होता था। दक्षिण में मूडिबिदी, श्रवणबेलगोल, कारकल, हुंबच इन स्थानों पर देशीय गण आदि शाखाओं के पीठ स्थापित हुए थे। प्रस्तुत प्रन्थ में विणित भट्टारक भी यात्रा के लिए श्रवणबेलगोलतक आते जाते थे यद्यपि इस प्रदेश से उन के कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं थे। इस से दक्षिण में तिमलनाड और केरल ये दो प्रदेश प्राचीन समय जैनधम के प्रभाव क्षेत्र में रहे थे किन्तु मट्टारकों का कोई सम्बन्ध उन से नहीं थां।

पूर्व भारत में सम्मेदशिखर, चम्पापुर, पावापुर और प्रयाग की यात्रा के लिए विहार होता था। <sup>3</sup> वैसे इस प्रदेश में न तो कोई भट्टारकपीठ था, न उन का शिष्यवर्ग था। आरा के नजदीक मसाढ में काष्टासंघ के कुछ उल्लेख मिले हैं। <sup>4</sup> उन के अतिरिक्त पूर्व भारत से प्रायः कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं था।

महाराष्ट्र में मळखेड का पीठ बलात्कारगण का केन्द्र था। इसी की दो शाखाएं कारंजा और लात्र में स्थापित हुई, जिन का वर्णन प्रकरण ३ और ४ में हुआ है। कोल्हापुर में लक्ष्मीसेन और जिनसेन इन दो महारकों की परम्पराएं थीं किन्तु उन का इस ग्रन्थ में सम्मिलित करने योग्य वृत्तान्त हमें प्राप्त नहीं हो सका। ये दोनों महारक अपने को सेनगण के पहाधीश मानते हैं। बलात्कारगण के अतिरिक्त कारंजा में सेनगण और लाडबागड गच्छ के भी पीठ थे। इन पीठ-स्थानों के अतिरिक्त विदर्भ के रिद्धिपूर, बालापुर, रामटेक, अमरावती, आसगांव, एलिचपुर, नागपुर आदि स्थानों में तथा मराठवाडा के जिन्तुर, नांदेड, देविगिरि, पैठन, शिरड आदि स्थानों में इन पांच पीठों के शिष्यवर्ग अच्छी संख्या में रहते थे। मूल उछेखों में इस भाग का उछेल प्रायः वराट, वैराट, वन्हाड आदि नामों से हुआ है। मळलेड को मलयखेड और कारंजा को कार्यरंजकपुर की संज्ञा मिली है।

गुजरात में सूरत बलात्कार गण का और सोजित्रा नन्दीतट गच्छ का केन्द्र था। समुद्रतटवर्ती इलाकों में नवसारी, मडौच, खंमात, जांब्सर, घोघा आदि स्थानों में महारकों का अच्छा प्रभाव था। उत्तर गुजरात में ईडर का पीठ महत्त्व-

१ देखिए लेखांक ७५. २ देखिए लेखांक ५१४, १२५ आदि. ३ देखिए लेखांक ४३९ आदि. ४ देखिए लेखांक ५८६ आदि.

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

पूर्ण था। सौराष्ट्र में गिरनार और शत्रुंजय की यात्रा के लिए भट्टारकों का आगमन होता था किन्तु वहां कोई स्थायी पीठ स्थापित नहीं हुआ।

मालवा में धारा नगरी प्राचीन समय में जैन धर्म का केन्द्र था। उत्तरवर्ती काल में इसी प्रदेश में सागवाडा और अंटर के पीठ स्थापित हुए। सागवाडा की ही एक परम्परा आगे चल कर ईडर में स्थायी हुई। महुआ, डूंगरपूर, इन्दौर आदि स्थान इन्ही पीठों के प्रभाव में थे। इसी के उत्तर में ग्वालियर और सोना-गिरि में माथुर गच्छ और बलात्कार गण के केन्द्र थे। देवगढ, ललितपुर आदि स्थानों में इन का प्रभाव था।

राजस्थान में नागौर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड, भानपुर और जेरहट में बलात्कार गण के केन्द्र थे। हिसार में माथुर गच्छ का प्रधान पीठ था। पंजाब से कुछ स्थानों में पाई जाने वाली मूर्तियों के अतिरिक्त भट्टारकों का कोई सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता। दिख्ली से समय समय पर प्राय: सभी पीठों के भट्टारकों ने अपना सम्बन्ध जोडा है। किन्तु भेरठ और हस्तिनापुर के कुछ ग्रामों के अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश से भी भट्टारकों का कोई खास सम्बन्ध नहीं था।

प्रत्येक पीठ के प्रकरण के अन्त में दिये गए कालपट से उन के समय का स्पष्ट निर्देश होता है। मोटे तौर पर देखा जाय तो सेनगण के उक्षेख नौवीं सदी से आरम्भ होते हैं तथा उस की मध्ययुगीन परम्परा १६ वीं सदी से ज्ञात होती है। बलात्कार गण के उक्षेखों का प्रारम्भ १० वीं सदी से तथा मध्ययुगीन परम्परा का आरम्भ १३ वीं सदी से होता है। काष्टासंघ के विभिन्न गच्छों के प्राचीन उक्षेख ८ वीं सदी से एवं मध्ययुगीन परम्पराओं के उक्षेख १४ वीं सदी से प्राप्त हो सके हैं। प्रत्येक पीठ का विशेष प्रभाव किस शताब्दी में रहा यह कालपटों से अच्छी तरह देखा जा सकता है।

## ५. कार्य- मूर्ति प्रतिष्ठा

मूल ग्रन्थ का सरसरी तौर पर अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि भट्टारकों के जीवन का सब से अधिक विस्तृत कार्य मृर्ति और मन्दिरों की प्रतिष्ठा यही था। इस पूरे युग में मृर्तिप्रतिष्ठा का यह कार्य इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि आज के समाज को उन सब मृर्तियों का रक्षण करना भी दुष्कर हुआ है। इस का एक कारण यह है कि प्रतिष्ठा उत्सव को धार्भिक से अधिक सामाजिक रूप प्राप्त हुआ था। जिस प्रतिष्ठा का निर्देश इस ग्रन्थ के दो पंक्तियों के मूर्तिलेख में हुआ है उस के लिए भी कम से कम हजार व्यक्तियों को इकट्टे आने का मौका मिला था।

प्रतिष्ठाकर्ता को समाज का नेतृत्व अनायास ही प्राप्त होता था और उसी प्रतिष्ठा में यदि गजरथ भी हो तब तो संघपति का पद भी उसे विधियत् दिया जाता था। सामाजिक मान्यता की इस अभिटापा के साथ ही मुस्टिम शासकों की मूर्तिभंजकता की प्रतिक्रिया के रूप से भी जैन समाज में मूर्ति प्रतिष्ठा को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला।

इस युग में प्रतिष्ठित की गई मूर्तियां साधारणतः पाषाण और धातुओं की होती थीं। घातु मूर्तियों का प्रमाण कुछ बढता गया है। तीर्थेकर, नन्दीश्वर, पंचमेरू, सहस्रकूट, सरस्वती, पद्मावती आदि यक्षिणी, क्षेत्रपाल और गुरु वे मूर्तियों के प्रमुख प्रकार थे। तीर्थंकरों की मूर्तियां पद्मासन और कायोत्सर्ग इन दो मुद्राओं में होती थीं। इन में पार्श्वनाथ की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में और विविध रूपों में पाई जाती हैं। नागफणा के ऊपर, नीचे, आगे या बाजू में होने से पार्श्व-नाथ की मूर्तियों में यह विविधता पाई जाती है। शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ और अरनाथ इन तीन तीर्थेकरों की संयुक्त मूर्ति को रत्नत्रयमूर्ति कहा जाता है। किसी एक तीर्थंकर की मुख्य मूर्ति के ऊपर और दोनों ओर अन्य तेईस तीर्थंकरों की छोटी मूर्तियां हों तो उसे चौवीसी मूर्ति कहा जाता है। इसी प्रकार अनन्त-नाथ तक के चौदह तीर्थंकरों की संयुक्त मूर्तियां भी पाई जाती हैं। और इसका खास उपयोग अनन्तचतुर्दशी पूजामें किया जाता है। सामान्य तौर पर इस युग की तीर्थंकर मूर्तियां सादी होती थी। मूर्ति के साथ ही भामंडल, छत्र, सिंहासन आदि भी उकेरने की पहली पद्धति इस युग में प्रायः छुप्त हो गई। मृर्तियों का विस्तार दो इंच से बीस फुट तक विभिन्न प्रकार का रहा है फिर भी अधिकांश मूर्तियां एक फुट ऊंचाई की हैं। मूर्तियों का निर्माण मुख्य तौर पर राजस्थान में होता था।

यंत्रों की प्रतिष्ठा यह इस काल की विशेष निर्मिति है। दशलक्षण धर्म, रत्नत्रय, षोडशकारण भावना, द्वादशांग आगम, नव यह, ऋषिमंडल और सकली-करण के यंत्र ये इन के विविध प्रकार थे। सभी धर्मतत्त्वों को मूर्तरूप में बांधने की प्रवृत्ति ही इस यंत्रप्रतिष्ठा का मूलभूत कारण है।

पहले ती थेंकरों के साथ अनुचरों के रूप में यक्ष आदि देवताओं की मूर्तियों का निर्माण होता था। इस युग में उन की स्वतन्त्र मूर्तियां बनने लगीं। यक्षों में धरणेन्द्र और क्षेत्रपाल प्रमुख हैं। विक्षिणियों में चकेश्वरी, ज्वालामालिनी, कृष्मां-डिनी, अंबिका और पद्मावती ये प्रमुख हैं। ज्ञान का प्रमाण जैसे कम होता गया CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha वैसे इन सब की मूर्तियों को पद्मावती के ही विभिन्न रूप माना जाने लगा, और अन्त में काली और दुर्गा जैसी अन्य या स्थानिक सम्प्रदाय की देवताओं के साथ भी इन की एकता होने लगी थी। कुक्कुट आदि वाहन, धनुष आदि शक्त इत्यादि बाह्य चिन्हों से यह गलत एकता आसानी से स्थापित हो सकी जिस का अब भी जैनसमाज में काफी प्रभाय है।

प्रतिष्ठाओं के लिए वैसे कोई महीना वर्ज्य नहीं था। फिर भी वैशास में सब से अधिक प्रतिष्ठाएं हुईं। इस का कारण शायद यह था कि अक्षय तृतीया एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त माना जाता था। उस दिन के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। यातायात आदि की दृष्टि से भी यही मौसम ऐसे उरसवों के लिए अनुकूल भी होता है।

संख्या की दृष्टि से दिल्ली शाखा के म. जिनचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां सब से अधिक हैं। प्रतिष्ठाकर्ता सेट जीवराज पापडीवाल के प्रयत्नों से ये हजारों मूर्तियां भारत के कोने कोने में पहुंची हैं। इन की प्रतिष्ठा संवत् १५४८ की अक्षयतृतीया को हुई थी। विशालता की दृष्टि से ग्वालियर और चंदेरी की मूर्तियां उल्लेखयोग्य हैं। कारंजा के उपान्त्य म. देवेन्द्रकीर्ति ने भी रामटेक, नागपुर आदि स्थानों में विशाल मूर्तियां स्थापित की हैं।

मूर्तियों के पादपीठ के लेख बहुधा ट्रूटी फूटी संस्कृत में लिखे जाते थे। क्विचित हिन्दी, मराठी आदि लोकभाषाओं का भी उपयोग उन के लिए हुआ है। उन का विस्तार मूर्ति के विस्तार के अनुरूप होता था। सर्वाधिक विस्तृत लेख में समय, प्रतिष्ठाकर्ता सेट की वंशपरम्परा, प्रतिष्ठासंचालक भट्टारक की गुरु-परम्परा, स्थान, स्थानीय और प्रादेशिक शासक तथा एकाध मंगल वाक्य इन का निर्देश होता था।

## ६. कार्य- ग्रन्थलेखन और संरक्षण

भद्वारक युग का ग्रन्थलेखन मुख्य रूप से पिछले युग के ग्रन्थों के संक्षेप या रूपान्तर के रूप में था। कोई नई मौलिक प्रवृत्ति उस में नहीं थी। पुराण, कथा और पूजापाठ इन तीन प्रकारों की रचनाएं संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक हैं। कर्मशास्त्र, अध्यात्म आदि गम्भीर विषयों के ग्रन्थों पर कुछ टीकाओं के अतिरिक्त अन्य लेखन नहीं हुआ।

१ लेखों के विस्तारभेद का नमूना देखिए-जैन सिद्धान्त भास्कर व. ७, ए. १६.

पुराण और कथाएं साधारणतः जिनसेन कृत हरिवंशपुराण, रिवषेण कृत पद्मपुराण तथा जिनसेन कृत महापुराण के आधार पर लिखी गईं। संस्कृत में ईडर शाखा के भ. सकलकीर्ति और भ. शुभचन्द्र के विभिन्न पुराण ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। अपभ्रंश में माधुर गच्छ के भ. अमरकीर्ति, भ. यशःकीर्ति और पंडित रह्धू की रचनाएं अच्छीं हैं। हिन्दी में शालिवाहन, खुशालदास आदि किव प्रमुख हैं। राजस्थानी में ब्रह्म जिनदास के रास ग्रन्थ बहुत सुन्दर हैं। गुजराती में सूरत शाखा के भ. वादिचन्द्र, जयसागर और नन्दीतट गच्छ के धनसागर तथा भ. चंद्रकीर्ति की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। मराठी में पार्श्वकीर्ति, गंगादास, जिनसागर और महितसागर ये चार लेखक विशेष लोकप्रिय हो सके थे।

पूजापाठों में अष्टक, स्तोत्र, जयमाला, आरती, उद्यापन ये मुख्य प्रकार थे। जिन मूर्तियों और यंत्रों की प्रतिष्ठा भद्दारकों द्वारा हुई उन सब के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए ये पूजापाठ नितान्त आवश्यक थे। पूजनीय व्यक्ति या तत्त्व की अपेक्षा पूजा के द्रव्य का अधिक वर्णन करना इस युग के पूजापाठों की विशेषता कही जा सकती है। इन की दूसरी विशेषता इन की गेयता है। छोटे बड़े विविध मात्राओं के छंदों में रची होने से बहुधा सामान्य आशय की पूजा भी बहुत आकर्षक माल्म पड़ती थी। गुजराती और राजस्थानी के पुराण ग्रन्थों में और खास कर रास ग्रन्थों में भी यह गेयता मौजूद है जिस से उन की लोकप्रियता बढ़ी है।

इत प्रमुख विभागों के बाद न्यायशास्त्र में भ. धर्मभूषण कृत न्यायदीपिका और भ. ग्रुभचन्द्र कृत संशियवदनविदारण उल्लेखनीय हैं। आचारधर्म पर षट्कर्मीपदेश, धर्मसंग्रह और त्रैवर्णिकाचार ये ग्रन्थ इस युग के प्रातिनिधिक कहे जा सकते हैं। सकलकीर्ति के मूलाचारप्रदीप में मुनिधर्म का वर्णन हुआ है। कर्मशास्त्र पर ज्ञानभूषण और सुमितिकीर्ति की कर्मकाण्ड टीका एकमात्र उल्लेखयोग्य ग्रन्थ है। प्राकृत का एक व्याकरण भ. ग्रुभचन्द्र ने और दूसरा एक श्रुतसागरसूरि ने लिखा है। अकारान्त कम से लिखा हुआ संस्कृत शब्दों का कोष विश्वलोचन श्रीधरसेन की एकमात्र रचना है। हिन्दी में भगवतीदास ने अनेकार्थनाममाला कोष लिखा है। ज्योतिष और वैद्यक पर भी उन के ही ग्रन्थ हैं। गणितज्योतिष में भ. ज्ञानभूषण के कार्य का उल्लेख मिलता है किन्तु उन के कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। इन के अतिरिक्त कैलास, समवसरण आदि अनेक स्कृट विषयों पर छोटी लोटी कविताओं की रचना की गई है।

प्राचीन ग्रन्थों के हस्तलिखितों की रक्षा यह भद्धारकों के कार्य का सब से CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha श्रेष्ठ अंग है । त्रतों के उद्यापन आदि के अवसर पर नियमित रूप से एकाध प्राचीन प्रन्थ की नई प्रति लिखा कर किसी मुनि या आर्थिका को दान दी जाती थीं । गणितसारसंग्रह जैसे पाठ्य पुस्तकों की कई प्रतियां शिष्यों के लिए तैयार की जाती थीं । पुराने हस्तलिखित खरीद कर उन का संग्रह किया जाता था । पुराने संग्रहों को समय समय पर ठीक किया जाता था । ग्रन्थों की भाषा कठिन हो तो उन के समासों मे टिप्पण लगा कर पढ़ने के लिए साहाय्य किया जाता था । हस्तिलिखितों की अन्तिम प्रशस्तियों का ऐतिहासिक महत्त्व सर्वमान्य है । इस ग्रन्थ में सम्मिलित समयसार और पंचास्तिकाय की प्रतियों की प्रशस्तियां नमूने के तौर पर देखी जा सकती हैं । गणितसारसंग्रह की प्रतियां भी प्रातिनिधिक हैं ।

## ७. कार्य- शिष्यपरम्परा

जैन समाज में विद्याध्ययन की व्यवस्था कुलपरम्परा पर आधारित नहीं थी। शायद इसी लिए वह ब्राह्मणपरम्परा जितनी सुदृढ नहीं रह सकी। यह कमी दूर करने के लिए हमेशा शिष्य परम्पराओं के विस्तार का प्रयत्न जैन साधुओं द्वारा किया गया। महारक सम्प्रदाय भी इस प्रवृत्ति को निभाता रहा। प्रन्थ के मूल पाठ से स्पष्ट होगा कि इस कार्य में महारकों ने काफी सफलता प्राप्त की। ब्रह्म जिनदास, श्रुतसागरसूरि, पण्डित राजमळ आदि भट्टारकशिष्यों के नाम उन के गुरुओं से भी अधिक स्मरणीय हुए हैं।

व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा के फलस्वरूप जिस प्रकार भट्टारक पीठों की दृद्धि हुई उसी प्रकार शिष्य परम्पराओं का भी पृथक् अस्तित्व रह सका। अनेक बार देखा गया है कि भट्टारकों के जो शिष्य पट्टाभिषिक्त नहीं हुए थे उन की स्वतन्त्र शिष्य परम्पराएं छह सात पीढियों तक चलतीं रहीं। गणितसारसंग्रह और शब्दार्णव-चिन्द्रका की प्रशस्तियों में इस के अच्छे उदाहरण मिलते हैं।

विभिन्न भट्टारक पीठों में सौहार्द की रक्षा करने में भी शिष्यपरम्परा का महत्त्वपूर्ण उपयोग हुआ। दक्षिण के पण्डितदेव और नागचन्द्र जैसे विद्वानों का उत्तर के जिनचन्द्र और ज्ञानभूषण जैसे भट्टारकों से सहकार्य हुआ यह इसी का उद्ाहरण है। ब्रह्म शान्तिदास के सूरत और ईडर इन दोनों पीठों से अच्छे सम्बन्ध थे! इसी प्रकार पण्डित राजमळ भी माथुर गच्छ की दो भिन्न शाखाओं से एक ही समय संलग्न रह सके थे। कारंजा के लाडबागड गच्छ के कवि पामो जैसे शिष्यों ने नन्दीतट गच्छ के भट्टारकों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किए थे। इस दृष्टि से परस्पर

सम्बन्ध और अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध इन दो विभागों में आगे और विचार किया गया है।

जैनेतर सम्प्रदायों के विद्वान भी कई बार महारकों के शिष्य वर्ग में सिमिलित हुए थे। द्विज विश्वनाथ म. इन्द्रभूषण के शिष्य थे। म. राजकीति के शिष्यों में पण्डित हाजी का उल्लेख हुआ है। गोमटस्वामीस्तोत्र के कर्ता भूपित पाजमिश्र भी जैन विद्वान प्रतीत नहीं होते। इस दृष्टि का भी विशेष विवरण अगले विभागों में होगा।

कैनेन्द्र व्याकरण, गणितसारसंग्रह, कल्याणकारक जैसे शास्त्रीय ग्रन्थों को जैनेतर समाजों में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था जिस से उन का पठन पाठन कई बार छप्तप्राय हो गया । इस संकट में से ये ग्रन्थ जीवित रह सके इस का अधिकांश श्रेय भद्यारकों के शिष्यवर्ग को ही है। इन्हीं ने इन ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करा कर उन का अभ्यास किया और उन की आयु की वृद्धि की।

## ८. कार्य- जातिसंघटना

जैन समाज में इस वक्त जो जातियाँ हैं इन की स्थापना दसवीं सदी के करीब हुई ऐसा विद्वानों का अनुमान है। इन जातियों में अधिकांच के नाम स्थान या प्रदेश पर आधारित हैं। बंधरा गांव से बंधरवाल, खंडेला से खंडेल्वाल, पद्मावती से पद्मावती पछीवाल इत्यादि नाम रूट हुए हैं। इस युग के इन्दू समाज के प्रभाव से जैन समाज में भी यह जातिसंस्था अति नियमित और कठोर हुई। खानपान, विवाहसंबन्ध, ब्यवसाय और ऊँच नीच की कल्पना इन चारों बातों में जाति का ही निर्णायक महत्त्व होता था और बहिष्कार के शस्त्र से वह बराबर कायम रखा गया। अब इन चारों में सिर्फ विवाहसंबन्ध पर ही जाति का प्रभाव है और वह भी कई जगह टीला पड चुका है।

साधुपद पर प्रतिष्ठित होने के नाते भट्टारक जातिभेद से ऊपर होते थे।

फिर भी बिरुदावित्यों में उन की जाति का अनेक बार उल्लेख हुआ है। जाति
संस्था के व्यापक प्रभाव का ही यह परिणाम है। इसी प्रकार यद्यपि भट्टारकों के

द्रिाध्यवर्ग में सम्मिलित होने के लिए किसी विशिष्ट जाति का होना आवस्यक
नहीं था तथापि बहुतायत से एक भट्टारक पीठ के साथ किसी एक ही विशिष्ट
जाति का संबन्ध रहता था। बलात्कार गण की स्रत शाखा से हुमड जाति, अंटर
शास्त्रा से लमेन्चू जाति, जेरहट शाखा से परनार जाति तथा दिल्ली जयपुर शाखा से

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

खंडेलवाल जाति का विशेष सम्बन्ध पाया जाता है। इसी प्रकार काष्टासंघ के माथुर गच्छ के अधिकांश अनुयायी अगरवाल जाति के, नन्दीतर गच्छ के अनुयायी हूमड जाति के और लाडबागड गच्छ के अनुयायी बंधरवाल जाति के थे।

अनेक जातियों में भाटों द्वारा जाति के सब घरानों का वृत्तान्त संप्रहित करने की प्रथा थी। ऐसे वृत्तान्तों में अक्सर किसी प्राचीन आचार्य के द्वारा उस जाति की स्थापना होने की कहानी मिलती है। नन्दीतट गच्छ के प्रकरण से जात होगा कि नरसिंहपुरा जाति की स्थापना का श्रेय रामसेन को दिया जाता था तथा भट्टपुरा जाति उन के शिष्य नेमिसेन द्वारा स्थापित मानी जाती थी। ऐतिहासिक काल में भी सूरत के भ. देवेन्द्रकीर्ति (प्रथम) को रत्नाकर जाति का संस्थापक कहा गया है। बंधरवाल जाति में मूलसंघ के आचार्य रामसेन द्वारा और काष्टासंघ के आचार्य लोहद्वारा धर्म की स्थापना हुई थी ऐसी कथा मिलती है। कई स्थानों पर जैनेतर समाजों में धर्मीवदेश दे कर नई जातियों की स्थापना की गई इसी का यह उदाहरण कहा जाता है। इतिहाससिद्ध न होने पर भी इन कथाओं को भावना की दृष्टि से कुछ महत्त्व अवश्य है।

प्रत्येक जाति में नियत संख्या के कुछ गोत्र थे। मूर्तिलेख आदि में बहुधा इन का उछेख हुआ है। बधेरवाल जाति के पच्चीस गोत्र काष्टासंघ के और सत्ताईस गोत्र मूलसंघ के अनुयायी थे। नागीर द्याखा के भट्टारक बहुधा खंडेलवाल जाति के विभिन्न गोत्रों से लिए गए थे। लमेचू, परवार, हूमड आदि जातियों में भी गोत्रों के उछेख मिलते हैं। हूमड जाति में लघुशाला और दृद्धशाखा ऐसे दो उपभेद थे। इनहें ही दस्सा और बीसा हुमड कहते हैं। इसी प्रकार परवार जाति में अठसखे, चौसखे आदि भेद थे। ये भेद विवाह के समय कितने गोत्रों का विचार किया जाय इस पर आधारित थे। श्रीमाल, ओसवाल आदि कुछ जातियां खेताम्बर सम्प्रदाय में ही हैं। किन्तु इन के भी कुछ उछेख दिगम्बर भट्टारकों द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों के लेखों में मिलते हैं।

## ९. कार्य-तीर्थयात्रा और व्यवस्था

तीर्थक्षेत्रों की यात्रा और व्यवस्था ये मध्ययुगीन जैन समाज के धार्मिक जीवन के प्रमुख अंग थे। तीर्थक्षेत्रों के दो प्रकार किये जाते हैं। जहां किसी तीर्थकर या मुनि को निर्वाण प्राप्त हुआ हो उसे सिद्धक्षेत्र कहते हैं। जहां किसी व्यक्ति, मूर्ति, या चमत्कार के कारण क्षेत्र स्थापित हुआ हो उसे अतिशयक्षेत्र कहते हैं। सिद्धक्षेत्रों में पश्चिम में गिरनार और शत्तुंजय विशेष प्रसिद्ध थे। दक्षिण में गजपंथ और मांगीतुंगी प्रसिद्ध थे। पूर्व में सम्मेदशिखर, चम्पापुरी और पावापुरी ये सर्वमान्य सिद्धक्षेत्र थे। मध्य भारत में सोनागिरि और चूलगिरि (बडवानी) को कुछ महत्त्व था। अतिशयक्षेत्रों में सुदूर दक्षिण में अवणबेलगोल की गोमटेश्वर की महामूर्ति सब से अधिक प्रसिद्ध थी। राजस्थान में धूलिया के केशरियानाथजी की कीर्ति सर्वाधिक थी। हैद्राबाद राज्य के माणिक्यस्वामी भी काफी लोकप्रिय थे।

कारंजा के सेनगण के पृष्टाधीशों में भ. जिनसेन और नरेन्द्रसेन ने लम्बी यात्राएं कीं। वहीं के बलात्कार गण के पृष्टाधीश देवेन्द्रकीर्ति (तृतीय) ने पश्चिमी क्षेत्रों की छह यात्राएं कीं। ईडर शाखा के भ. सकलकीर्ति (प्रथम) और भ. पद्मनिद की शत्रुंजय यात्राएं स्मरणीय रहीं। भानपुर शाखा के भ. रत्नकीर्ति के शिष्यों ने दक्षिण की यात्रा की। सूरत शाखा के भ. विद्यानिद, उन के शिष्य श्रुतसागरस्रि और भ. इन्द्रभूषण ने विस्तृत यात्राओं का नेतृत्व किया। नन्दीतट गच्छ के भ. चन्द्रकीर्ति और भ. इन्द्रभूषण ने दक्षिण की विस्तृत यात्राएं कीं। इन के अतिरिक्त छोटी मोटी अनेक यात्राओं के उल्लेख मिलते हैं जो भौगोलिक नाम सूची में पूरी तरह संकलित किये गए हैं। परस्परसम्बंध के निरूपण में कुछ तीर्थयात्राओं पर प्रस्तावना के अगले विभागों में और विचार हुआ है।

नन्दीतर गच्छ के ब्रह्म ज्ञानसागर ने अपने समय के ती थेक्षेत्रों का वर्णन स्फुट किवाों में किया है। इस में सिद्धक्षेत्र और अतिशय क्षेत्र मिला कर ७८ क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। इस का सारांश अन्यत्र प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार जयसागर की तीर्थजयमाला, श्रुतसागर की रिवन्नत कथा तथा पर्प्रामृतरीका और छन्नसेन की पार्श्वनाथपूजा में भी अनेक तीर्थक्षेत्रों के उल्लेख हैं। विस्तार भय से ये सब मूल ग्रन्थ में समाविष्ट नहीं किए जा सके। तीर्थक्षेत्रों के इतिहास की दृष्टि से इन का अपना महत्त्व है।

महावीरजी क्षेत्र की व्यवस्था जयपुर शाखा के मट्टारकों द्वारा, सोनागिरि की वहीं के मट्टारकों द्वारा तथा केशरियाजी क्षेत्रकी व्यवस्था काष्टासंघ के मट्टारकों द्वारा होती थी। इस दृष्टिसे विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं द्रुए हैं किन्तु होने की संभावना अवस्य है।

## १०. कार्य- चमत्कार

मन्त्र तन्त्रों की साधना द्वारा किसी देवी या देव को प्रसन्न कर लेना भट्टारकों का विशेष कार्य माना जाता था। ऐहिक दृष्टि से मुक्त होने के कारण और श्रावकों से कम सम्बन्ध होने के कारण मुनियों को मन्त्रसाधना करने का निषेध था। भट्टारकों का स्थान समाज के शासक के रूप मे होने से उन के लिए मन्त्रसाधना इष्ट ही समझी जाती थी। सूरत शाखा के म. मिल्लिमूपण ने पद्मावती देवी की आराधना की थी, तथा लाडवागड गच्छ के म. महेन्द्रसेन ने क्षेत्रपाल को सम्बोधित किया था, ऐसे उल्लेख प्राप्त हुए हैं।

मन्त्रसाधना द्वारा भट्टारकों ने जो चमत्कार किये उन के कुछ उछेख प्राप्त हुए हैं। इन में पालकी का आकाश गमन मुख्य है। भ. सोमकीर्ति ने पावागढ में और भ. मलयकीर्ति ने आंतरी में यह चमत्कार किया था। स्रत के अन्तिम भट्टारकों के विषय में भी ऐसी ही अनुश्रुति प्राप्त हुई है। सरस्वती की पापाण मूर्ति के द्वारा दिगम्बर सम्प्रदाय का प्राचीनत्व सिद्ध किया गया यह भी चमत्कारों का अच्छा उदाहरण है। सामान्यतः यह चमत्कार आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा किया गया ऐसा मानते हैं, किन्तु कुछ विद्वानों के मत से यह चमत्कार उत्तर शाखा के भ. पद्मनंदि द्वारा किया गया था। कारंजा शाखा के भ. पद्मनंदि की मृत्यु मुक्तागिरि क्षेत्र पर किसी चमत्कार के कारण हुई ऐसी लोकोक्ति है। कारंजा के भ. देवेन्द्रकीर्ति (उपान्त्य) ने भातकुली के प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर लगी हुई आग मन्त्रित जल द्वारा शान्त की ऐसी भी अनुश्रुति है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में चमत्कारों का कोई महत्त्व नहीं रहा है। किन्तु मध्ययुग की सामान्य लोगों की भावनाओं को देखते हुए उसे धर्म के क्षेत्र में जो स्थान मिला वह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।

## ११. कार्य- कलाकौशल्य का संरक्षण

मध्ययुगीन समाज के जीवन में धर्म को जो महत्त्वपूर्ण स्थान था उस के कारण अन्यान्य अनेक क्षेत्रों का धर्म से सम्बन्ध स्थापित हो गया था। धर्म के नेता के नाते भट्टारकों ने विविध कलाओं को समय समय पर प्रोत्साहन दिया यह इसी का उदाहरण है। संगीत, शिल्प, चित्र, नृत्य आदि कलाओं के विषय में इस ग्रन्थ में अनेक उछेल प्राप्त हुए हैं।

पूजाप्रतिष्ठा भट्टारकों का प्रमुख कार्य था और इस में संगीत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस युग के पूजापाठों में गेयता विशेष रूप से है इस का निर्देश पहले किया जा चुका है। प्रतिष्ठा उत्सव के समय अक्सर दूर दूर से भजन या कीर्तन के लिए गायक बुलाए जाते थे। इस के अलावा अन्य समय भी हफ्ते में एक बार मन्दिरों में सामुदायिक भजन करने की प्रथा थी। भजनों के लिए भट्टारकों द्वारा रचे गए कई पद उपलब्ध होते हैं।

मूर्ति, यन्त्र और मन्दिरों की निर्मिति से भट्टारकों द्वारा शिल्पकला के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला है। कई स्थानों पर मन्दिरों में पाषाण या लकड़ी के स्तम्भों या लतों पर जिनेन्द्र जन्माभिषेक, सम्मेदिशिखर आदि तीर्थक्षेत्र और अन्यान्य कथाओं की प्रतिकृतियां प्राप्त होती हैं। स्रत के गोपीपुरा मन्दिर की एक मेदमूर्ति पर चार भट्टारकों की मूर्तियां निर्मित हैं। जिन्तूर के निकट नेमिगीरी पर नेमिनाथ की विद्याल मूर्ति के पादपीठ पर उस क्षेत्र के संस्थापक वीर संघपित और उनके कुटुंबियों की सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर मन्दिरों के सामने विशाल मानस्तम्भों का निर्माण हुआ है जिन पर समवसरणादि विविध दृश्य अंकित मिलते हैं। महारकों के समाधिस्थानों पर निर्माण किये गए स्मारक भी कई स्थानों पर दर्शनीय बने हैं।

हस्तिलिखितों की प्रतियां कराते वक्त कई मट्टारकों ने अपने चित्रकलाप्रेम का परिचय दिया है। जिनसागर विरचित सुगन्धदशमी कथा की एक प्रति ७ र चित्रों से विभूषित है जो नागपुर के सेनगणमन्दिर में उपलब्ध हुई है। अंजनगांव के बलात्कारगण मन्दिर में चौनीस तीर्थेकरों के शास्त्रोक्त आसन, यक्ष, यिश्वणियाँ, वर्ण आदि से युक्त सुन्दर चित्र प्राप्त हुए हैं। नागपुर के त्रैलोक्यदीपक नामक हस्तिलिखित में बढ़े प्रमाण पर मानचित्रों का अंकन हुआ है। काष्टासंघ माथुर-गच्छ के म. क्षेमकीर्ति के उपदेश से वैराट नगर के जिनमन्दिर को विविध चित्रों से अलंकृत किया गया था। कई सुन्दर प्रतियों का लेखन सुवर्णाक्षरों द्वारा हुआ है। पूजा के लिए जो मण्डल बनाये जाते थे उन में भी कई बार चित्रकला के अच्छे नमृने प्राप्त होते हैं।

मध्ययुग में अन्य कलाओं की अपेक्षा गृत्य कला कुछ हीन लोगों की कला मानी जाती थी। फिर भी विविध धार्भिक उत्सवों के अवसर पर टिपरियों के खेल को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। खास कर विजयादशमी और पद्मावती की रथयात्रा के अवसर पर नियमपूर्वक इस का प्रयोग होता था।

इन सब कलाओं के केन्द्रित होने के कारण ही मध्ययुग में मन्दिरों की समाज जीवन के केन्द्रों का रूथान मिल सका। इस से इन कलाओं का अस्तित्व CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha बना रहा और साथ ही उन में गम्भीरता और पाविज्य की मावना भी हद हो सकी। इसी लिए बाल और बुद्ध, स्त्री और पुरुष सभी प्रकार के व्यक्ति मन्दिरों की ओर आकर्षित हो सके। जैन समाज का अन्य समाजों से सौहार्द स्थापित करने में भी इन कलाओं का विशेष महत्त्व रहा।

### १२. अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध

सेन संघ, काष्ठासंघ और बलाकारगण की परम्पराओं के आरंभ काल में जैन धर्म के प्रतिस्पर्धी वैदिक और बौद्ध ये दो धर्म प्रचलित थे। इस लिए बौद्ध दर्धन की अनेक मान्यताओं के खंडन का प्रयास जिनसेन, गुणभद्र आदि आचार्थों के प्रन्थों में दिखाई देता है। किन्तु भट्टारक परम्पराएं दृदमूल हुई उस समय तक बौद्ध धर्म भारतवर्ष से प्राय: पूरी तरह निर्वासित हो चुका था। इस लिए भट्टारक पीठों से बौद्ध सम्प्रदाय के सम्बन्धों का प्रश्न ही नहीं उठता। अपवाद रूप से नन्दीतटगच्छ के भ. विजयकीर्ति द्वारा वसुधारा नामक बौद्ध तन्त्र विषयक रचना की एक प्रतिलिपि की गई थी जो हाल में ही उपलब्ध हुई है। पट्टावली आदि में कहीं कहीं बौद्धों के पराजय के जो उछेल हैं उन्हें प्रत्यक्ष आधार न होने से पुरानी परंपरा का अनुकरण मात्र समझना चाहिये। बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन या अध्यापन की प्रथा भी भट्टारक सम्प्रदाय में बिलकुल नहीं थी जो श्वेताम्बरों में कुछ हद तक कायम रह सकी।

इन परंपराओं के आरंभ काल में वैदिक सम्प्रदायों का अद्भुत प्रभाव जैन समाज पर पड़ा। इस से जैन समाज का ढांचा निलकुल ही नदल गया। एक सवर्ण हिन्दू की तरह जैन भी जातिसिद्ध उच्चता पर विश्वास करने लगे। सामाजिक और वैधानिक मामलों में भी जैनों ने प्राय: पूरी तरह वैदिकों का अनुकरण किया। आरंभसे मटसंस्था कैसे उत्पन्न हुई इसका अभी पूरा संशोधन नहीं हुआ है, तो भी भट्टारक सम्प्रदाय के विकास पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों का परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है। शायद उस समयकी मांग ऐसी ही कुछ होगी। भट्टारक पीठों में भी कई दृष्टियों से वैदिक पद्धतियों का प्रवेश हुआ। पद्मावती आदि देवियों को काली, दुर्गा या लक्ष्मी का ही रूपान्तर माना जाने लगा। अध्यात्म-शास्त्रों के व्याख्यान में आत्मा के समान ही ब्रह्म का निरूपण होने लगा। कथा पुराणों में भी कई वैदिक कथाओं का समावेश किया गया। भट्टारकों के लिए शिक्षक या शिष्यों के रूप में कई बार वैदिक पण्डितों की योजना होती थी। इस से यह प्रभाव व्यापक हो सका। दिज विश्वनाथ, भूपति प्राज्ञ मिश्र, शैव माधव

ये भट्टारकों के प्रभाव क्षेत्र के घटक बन सके । \*

अप्रत्यक्ष रूप से यद्यपि इस प्रकार वैदिक सम्प्रदाय से समझौता किया गया तथापि प्रत्यक्ष रूप से अनेक बार उस से संघर्ष भी हुआ । विभिन्न वादिववादों में श्रुतसागरसूरि ने नीलकण्ठ भट्ट का, प्रतापकीर्ति ने केदारभट्ट का, विजयसेन ने चन्द्रतपस्वी का, चन्द्रकीर्ति ने कृष्णभट्ट का और धारसेन ने धनेश्वरभट्ट का पराजय किया था। प्रन्थों में भी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों पर खंडनात्मक लेखन किया गया।

बारहवीं सदी से मुस्लिम राजसत्ता भारत में दृदमूल हुई। नम मुनियों के स्थान पर भट्टारकों की स्थापना होने में इस परिस्थिति का बड़ा हाथ था। आगे चल कर भट्टारकों ने अनेक मुस्लिम शासकों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए। मुस्लिमों द्वारा इस युग में जैनों पर कोई विशेष अन्याय हुआ हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। किन्तु मुस्लिम समाज या इस्लाम धर्म से जैनों का विशेष सम्बन्ध नहीं आता था। अपवाद रूप से भ. राजकीर्ति के शिष्य पं. हाजी अवश्य मुस्लिम प्रतीत होते हैं।

भद्वारकों से श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे। शायद इस लिए कि इन दोनों के बाह्य रूप में कोई अन्तर नहीं रहा था, वे अपना विरोध अन्य मार्गों से प्रकट करते रहते थे। म. श्रीभूषण ने एक विवाद में श्वेतांवरों का एक मन्दिर गिरा कर उन्हें निर्वासित कराया थां। स्थानकवासी सम्प्रदाय के मूर्तिपूजा विरोध के लिए श्रुतसागर सूरि ने जगह जगह उन की निन्दा की है। स्थानकवासी साधु उच्च नीच का विचार न करते हुए सब लोगों से आहार ग्रहण करते थे इस पर भी उन्हें काफी गुस्सा आता था। केवलियों का आहार, स्त्री मुक्ति और म. महावीर का गर्भान्तरण इन श्वेताम्बर मान्यताओं के खण्डन के लिए म. श्रुमचन्द्र ने संश्यिवदनविदारण नामक ग्रन्थ लिखा। अपवाद रूप से कारंजा के महारकों के विषय में श्वेताम्बर साधु शीलविजय ने प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किए थे। किन्तु ऐसे प्रसंग बहुत ही कम बार आते थे। श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय के इस विरोध का एक प्रमुख कारण तीर्थक्षेत्रों का अधिकार था। माणिक्यस्वामी, केशरियाजी, चंदवाड, जीरापछी, आदि अतिशय क्षेत्र और प्रायः

<sup>\*</sup> यह मतप्रणाली प्राप्त ऐतिहासिक आधारोंकी सीमाओमें समझ लेनी चाहिए। यह अभी विचाराधीन है, और इस विषयमें मतभेद भी है।

<sup>-</sup> ग्रंथमाला संपादक

सभी सिद्धक्षेत्र दोनों सम्प्रदायों द्वारा पूज्य थे इस लिए उन पर अधिकार पाने के लिए प्राय: झगडे होते रहते थे।

सत्रहवीं शताब्दी में राजस्थानके आसपास जैन सम्प्रदाय में शुद्धीकरण-वादी तेरापंथ की स्थापना हुई। नाटक समयसार आदि के कर्ता पण्डित बनारसी-दास इस सम्प्रदाय के नेता थे। पूजा पद्धित को सादी करना, मूल अध्यात्मशास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन बढाना तथा शास्त्रोक्त आचरण न करनेवाले अट्टा-रकों को पूज्य नहीं मानना ये इस सम्प्रदाय के प्रमुख लक्षण थे। मट्टारक सम्प्र-दाय में शासनदेवताओं की पूजा को एक प्रमुख स्थान मिला था उसे भी तेरापंथ ने नष्ट करना चाहा। स्वभावतः मट्टारकों द्वारा इस पंथ का विरोध किया गया। अपवाद रूप से कारंजा के भ. देवेन्द्रकीर्ति (तृतीय) के सम्पर्क में आ कर आगरा निवासी जीवनदास ने तेरापंथ का अपना अभिमान छोड दिया ऐसा उल्लेख मिलता है।

दक्षिण में श्रवणबेलगोल, कारकल, हुंबच और मुडबिद्री इन स्थानों पर देशीय गण आदि परम्पराओं के महारक पीठ थे। ये दिगम्बर सम्प्रदाय के ही होने से इन के सम्बन्ध उत्तरीय महारकों से प्रायः अच्छे रहते थे। पण्डितदेव, नागचन्द्रसूरि, श्रुतमुनि आदि दाक्षिणात्य विद्वान् म. जिनचन्द्र, ज्ञानभूषण, श्रुत-सागरसूरि आदि से सम्बन्ध स्थापित करते थे। कारंजा के म. धर्मचन्द्र श्रवण-बेलगोल पहुंचे तब म. चारुकीर्ति से उन की मुलाकात हुई थी। नन्दीतटगच्छ के म. चन्द्रकीर्ति ने नरसिंहपुर में एक विवाद में विजय पाई उस समय म. चारुकीर्ति उन्हें मिलने आए थे।

#### १३. परस्पर सम्बन्ध

भट्टारक सम्प्रदायों के परस्पर सम्बन्ध प्रायः व्यक्तिगत मनोवृत्ति पर निर्भर रहते थे। इसी लिए न तो उन में कोई स्थायी वैर दिखाई देता है, न स्थायी प्रेम.। सहकार्य या झगडे के लिए कोई तस्त्र आधारभूत नहीं था। इसी लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध स्थापित हो सेके।

सेन गण के प्राचीन आचार्य वीरसेन और जिनसेन अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता के कारण पुन्नाट संघ के आचार्य जिनसेन द्वारा सन्मानित हुए थे। उन ने जिन आचार्यों का पूज्य बुद्धि से स्मरण किया है उन में भी सम्प्रदायभेद की कोई झलक नहीं आती। आचार्य कुन्दकुन्द का अनुलेख अवस्य कुछ खटकता है। इसी परंपरा के पछपण्डित ने आचार्य शाकरायन पाल्यकीर्ति की व्याकरण— कुशलता का उल्लेख किया है। शाकरायन यापनीय संघ के थे यह सुप्रसिद्ध है।

सेनगण की उत्तरकालीन परम्परा में भ. वीरसेन (प्रथम) ने नन्दीतटगच्छ के भ. सोमकीर्ति के साथ एक प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया था। इन के बाद भ. सोमसेन (चतुर्थ) ने धर्मरसिक की प्रशस्ति में महेन्द्रकीर्ति का गुरू रूप में उछेल किया है। इन के शिष्य भ. जिनसेन पूर्वाश्रम में ईडर शाखा के भ. पद्मनिद के शिष्य रह चुके थे। इस परम्परा के अन्तिम भ. वीरसेनस्वामी का पद्माभिषेक कारंजा के ही बलात्कारगण के पट्टाधीश भ. देवेन्द्रकीर्ति के हाथों हुआ था। इन के बाद भ. रत्नकीर्ति और भ. देवेन्द्रकीर्ति ये दो और भट्टारक बलात्कारगण की कारंजा शाखा में हुए। वीरसेन स्वामी के इन के व्यक्तिगत सम्बन्ध खास विरोध के नहीं थे। किन्तु इन के शिष्य वर्ग में परस्पर वैर की भावना बहुत तीव्र हो चुकी थी। अब नए युग के प्रभावसे यह विरोध छप्तप्राय हो चुका है।

लातूर और कारंजा ये बलात्कारगण की एक ही परंपरा की दो शाखाएं होने से आरंभ में इन के सम्बन्ध काफी अच्छे थे। किन्तु बाद में लातूर के भ. नागे-न्द्रकीर्ति का कारंजा के भ. देवेन्द्रकीर्ति (उपान्त्य) से एकबार अपने अधिकार क्षेत्र को ले कर कुछ विरोध भी हुआ था।

दिल्ली शाखा के भ. जिनचन्द्र का प्रभाव व्यापक था। सूरत के भ. विद्या-निन्द, ईंडर के भ. ज्ञानभूषण तथा अटेर के भ. सिंहकीर्ति और नागौर के भ. रत्नकीर्ति इन के प्रभावक्षेत्र में सम्मिलित होते थे। इसी शाखा के भ. चन्द्रकीर्ति का उल्लेख नागौर के भ. नेमिचन्द्र द्वारा लिखाई गई एक ग्रन्थप्रशस्ति में मिलता है।

ईडर के भ. सकलकीर्ति ने ज्ञानकीर्ति, धर्मकीर्ति और भुवनकीर्ति इन को महारक पद पर प्रतिष्ठित किया था। इन के शिष्य ब्रह्म जिनदास के अनेक शिष्य थे। इन में ब्रह्म श्रान्तिदास ने सकलकीर्ति की परम्परा के समान ही सूरत की भ. लक्ष्मीचन्द्र की परम्परा से भी सम्बन्ध स्थापित किए थे। अपने प्रन्थों के कारण अन्य अनेक सम्प्रदायों द्वारा सकलकीर्ति सन्मानित हुए थे। ईडर शाखा के ही भ. शुभचन्द्र ने सूरत के लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र का स्मरण किया है।

भानपुर शाखा के भ. गुणचन्द्र के गुरु भ. सिंहनन्दी का सूरत शाखा के श्रुतसागरसूरि तथा ब्रह्म नेमिदत्त ने आदरगूर्वक रुमरण किया है। इसी शाखा के भ. रत्मचन्द्र (प्रथम) का पट्टाभिषेक हेमकीर्ति द्वारा हुआ था किन्तु उस समय CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha बडी शाखा के (सम्भवत: ईंडर) कुर्छ श्रावकों ने विच्न उपस्थित करने की कोशिश की थी।

स्रत शाखा के भ. विद्यानन्दी ने काष्ठासंघीय श्रावकों के लिए भी मूर्ति-प्रतिष्ठाएं कीं। इन के शिष्य श्रुतसागर स्रि के विविध सम्बन्धों का उक्केख पहले हो चुका है। इन की परम्परा के भ. लक्ष्मीचन्द्र के शिष्यों में कारंजा के वीरसेन और विशालकीर्ति भट्टारक प्रमुख थे। इन के प्रशिष्य भ. ज्ञानभूषण के शिष्यों में भी काष्ठासंघ के भ. रत्नभूषण का समावेश होता था। स्रत के ही भ. वादि-चन्द्र का नन्दीतटगच्छ के भ. श्रीभूषण के साथ एक बार वाद्विवाद हुआ था।

जेरहट शाखा के श्रुतकीर्ति ने दिल्ली के भ. जिनचन्द्र के शिष्य विद्यानिद का स्मरण किया है।

माथुर गच्छ की दो विभिन्न परम्पराओं से लाटीसंहिता और जम्बूस्वामी-चरित के कर्ता पण्डित राजमळ एक ही समय सम्बद्ध थे। एक ही गच्छ की होने पर भी इन परम्पराओं में अन्य विशेष सम्बन्ध नहीं पाए जाते।

लाडनागड गच्छ के भ. पद्मसेन के शिष्य नरेन्द्रसेन ने आशाधर को संघनाह्य कर दिया था तन उन ने श्रेणिगच्छ का आश्रय लिया था। इन की परम्परा के मलयकीर्ति ने तरसुम्ना में मयूरिपच्छ घारण करनेवालों का पराजय किया था। त्रिभुवकीर्ति के बाद इस शाला में कोई भट्टारक नहीं हुए इस लिए इस के अनुयायी नन्दीतट गच्छ के भट्टारकों द्वारा ही समस्त धार्मिक कार्य कराते थे।

नन्दीतर गच्छ के भ. श्रीभ्षण और चन्द्रकीर्ति का मूलसंघ के प्रति बहुत ही विकृत दृष्टिकोण था। मयूरिपच्छ की उन ने खूब निन्दा की है। किन्तु इन्हीं के परम्परा के इन्द्रभूषण के समय फिर से सेनगण और बलात्कारगण के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गए थे।

### १४. शासकों से सम्बन्ध

इस युग में किसी राजाने प्रत्यक्ष रूप से जैन धर्म धारण किया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपवाद सिर्फ राष्ट्रकृट सम्राट अमोधवर्ष का हो सकता है। आदिपुराण आदि के कर्ता जिनसेन, गणितसारसंग्रह के कर्ता महावीर एवं शाक-टायन व्याकरण के कर्ता पाल्यकीर्ति ने आप की बहुत प्रशंसा की है।

ईडर के राव भाणजी के मन्त्री भोजराज जैनधर्मीय थे। इन के कुटुम्बीयों ने श्रुतसागर सूरि के साथ गजपन्थ और मांगीतुंगी तीर्थक्षेत्रों की यात्रा की थी। इसी प्रकार विजयनगर के मन्त्री इस्ग दण्डनायक जैन थे। आप ने म. धर्मभूषण के उपदेश से विजयनगर में कुन्थुनाथ का भव्य मन्दिर बनवाया था। जयपुर आदि राजस्थान के राज्यों में भी समय समय पर जैनधर्मीय मन्त्री हुए हैं।

जो राजा स्वयं जैन नहीं थे उन ने भी समय समय पर महारकों की विद्वत्ता या मन्त्रप्रभाव से प्रभावित हो कर उन का सत्कार किया था। राजा भोज की सभा में लाडबागड गच्छ के भ. शान्तिषेण सत्कृत हुए थे। इसी गच्छ के भ. विजयसेन कनौज के राजा हरिश्चन्द्र द्वारा सन्मानित हुए थे। ईडर के राव रणमल ने भ. मलयकीर्ति का तथा कलवुर्गा के सुलतान फिरोजशाह ने भ. नरेन्द्र-कीर्ति का सन्मान किया था। मालवा के सुलतान ग्यासुद्दीन द्वारा सूरत शाला के भ. मिल्लभूषण का आदर किया गया। इसी शाला के भ. लक्ष्मीचंद्र और ईडर के भ. ज्ञानभूषण ने कर्णाटक के देवराय, मिल्लराय, मैरवराय आदि कई स्थानीय शासकों से सन्मान पाया था। कारंजा शाला के पूर्व रूप के भ. विशालकीर्ति दिल्ली के सुलतान सिकन्दर, विजयनगर के सम्राट विरूपाक्ष एवं आरग के दंडनायक देवप द्वारा सत्कृत हुए थे। इन्हों के शिष्य विद्यानंद ने भी मिल्लराय आदि शासकों से सन्मान पाया था।

सेन गण, बलात्कार गण एवं पुनाट गण के प्राचीन समय के उछेख बहुधा दानपत्रों के रूप में प्राप्त हुए हैं। उत्तरकालीन चालुक्यों में राजा त्रिभुवनमल्ल, रानी केतलदेवी, राजा त्रैलोक्यमल्ल आदि के दानपत्र उल्लेखनीय हैं। कच्छपवात वंश के राजा विक्रमसिंह ने भ. विजयकीर्ति को नवनिर्मित जिनमन्दिर के लिए भूमिदान दिया था। उत्तरकालीन मद्दारकों के विषय में भी ऐसे अनेक उल्लेख प्राप्त हो सकेंगे यद्यपि ऐसे प्रत्यक्ष उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

इन प्रत्यक्ष सम्बन्धों के अतिरिक्त ग्रन्थप्रशस्ति आदि में तत्कालीन राजाओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ग्वालियर के तोमर वंशीय राजा वीरमदेव, डूंगरसिंह, कीर्तिसिंह एवं मानसिंह का कालनिर्णय माथुरगच्छ के मद्दारकों ने उन के जो उल्लेख किए हैं उन्हीं से हो सकता है। मुगल वंश के बाबर से लेकर महम्मदशाह तक प्रायः सभी सम्राटों के उल्लेख अन्यान्य ग्रन्थप्रशस्तियों में मिले हैं। हिन्दुओं को भग्रभीत कर देने वाले औरंगजेब के समय भी जैन ग्रंथकर्ता अपना कार्य शान्ति-पूर्वक जारी रख सके थे। इन उल्लेखों में सम्राट अकबर के विषय में लाटीसंहिता के कर्ता पण्डित राजमळ ने लिखे हुए ७० श्लोक विशेष महत्त्व के हैं। इन में एक महाकाब्य के समान ही अकबर और उस की राजधानी आगरा का वर्णन किया है। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

### १५. उपसंहार

भट्टारक सम्प्रदाय का इतिहास अब तक कुछ उपेक्षित सा रहा है। इस यन्य में उस के एक भाग का उपलब्ध वृत्तान्त संग्रहीत हुआ है। इस से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास का यह भाग भी काफी महत्त्वपूर्ण है। इसी पद्धित से दिगम्बर सम्प्रदाय के मुडि बेदी, अवणवेलगुल, कारकल, हुंबच और कोल्हापुर के भट्टारक पीठों का वृत्तान्त तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय के बीकानेर, दिल्ली, लखनऊ आदि अनेक भट्टारक पीठों का वृत्तान्त संग्रहीत किया जाए तो जैन सम्प्रदाय का एक हजार वर्षों का इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट और प्रामाणिक रूप ले सकेगा।

इस प्रंथ में एक सीमित संख्या में ही साधनों का उपयोग हो सका है। अभी अनेक महारक पीठों के शास्त्रमांडार, अनेक मूर्तिलेख एवं शिलालेखों का अवलोकन कर के नई सामग्री प्रकाश में लाई जा सकती है। इसी प्रकार ऐसे कई मूर्तिलेख आदि साधन सन्दिग्धता के कारण इस ग्रन्थ में समाविष्ट नहीं किए हैं। अधिक साधन उपलब्ध होने पर इन की सन्दिग्धता भी दूर हो सकती है। इस तरह साधनों की मर्यादाओं के बावजूद इस ग्रन्थ में कोई ४०० महारकों का, उन के १७५ शिष्यों का, ३०० ग्रन्थों का, ९० मन्दिरों का, ३१ जातियों का, १०० शासकों का तथा २०० स्थानों का उल्लेख हुआ है एवं उन का ऐतिहासिक मूल्य निर्धारित हुआ है। यदि सब साधनों का पूरा उपयोग किया जाए तो यह संख्या आसानी से दुगुनी हो सकती है।

भट्टारक सम्प्रदाय के इतिहास में जैनसमाज की अवनित का ही इतिहास छिपा है। किन्तु उस में कई उज्ज्वल व्यक्तिमन्त्र हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्थ हैं। भ. ग्रुभचन्द्र और भ. सकलकीर्ति जैसे प्रन्थकर्ता और भ. जिनचन्द्र जैसे मूर्तिप्रतिष्ठापक आचार्यों की सर्वथा उपेक्षा की जाए तो जैन समाज का इतिहास अधूरा ही रहेगा। उन्नति का इतिहास प्रेरक शक्ति के रूप में उपयुक्त होता है। उसी प्रकार अवनित का इतिहास भी अनेक शिक्षाएं दे सकता है। भट्टारक सम्प्रदाय के इतिहास में जो संरक्षगशीलता दृष्टिगोचर होती है उस के परिणामों से सावधान हो कर यदि हम फिर एक बार विकासशील प्रवृक्ति को अपना सके तो जैन समाज फिर एक बार अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकती है।

### लेखांक १ - षट्खंडागमटीका धवला

वीरसेन

अज्जज्ञणंदिसिस्सेणु ज्जुवकम्मस्स चंद्रसेणस्स ।
तह णत्तुवेण पंचत्थूहण्णयभाणुणा मुणिणा ।।
सिद्धंतछंद्जोइसवायरणपमाणसत्थिणवुणेण ।
भट्टारएण टीका छिहिएसा वीरसेणेण ॥
अठ्ठतीसिम्ह सासिय विककमरायिम्ह एसु संगरमो ।
पासे सुतेरसीए भावविछगो धवछपक्खे ॥
जगतुंगदेवरज्जे रियम्हि कुंभिम्ह राहुणा कोणे ।
सूरे तुछाए संते गुरुम्हि कुछविछए होते ॥
चाविम्ह वरणिवृत्ते सिंघे सुककिष्ह णेमिचंद्म्ह ।
कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ धवछा ॥
बोद्दणरायणरिंदे णरिंद्चूहामणिम्ह भुंजंते ।
सिद्धंतगंथमिथ्य गुरुष्यसाएण विगता सा ॥

( भाग १ प्रस्तावना पृ. ३६ )

## लेखांक २ - कसायपाहुडटीका जयधवला

जिनसेन

श्रीवीरसेन इत्यात्तमद्दारकपृथुप्रथः।
पारदृश्वाधिविश्वानां साक्षादिव स केवली ॥
यस्तप्तोद्दीप्तकरणैर्भव्यांभोजानि वोधयन्।
व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पंचस्तूपान्वयांवरे ॥
प्रशिष्यश्चंद्रसेनस्य यः शिष्योऽप्यार्थनंदिनाम्।
कुलं गणं च संतानं स्वगुणैरुद्जिज्वलत् ॥
तस्य शिष्योऽभवच्लीमान् जिनसेनः समिद्धधीः।
–इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थद्शिनी।
वाटयामपुरे श्रीमद्गूर्जरार्यानुपालिते॥
फाल्गुने मासि पूर्वाह्ने द्शम्यां शुक्रपक्षके।
प्रवर्धमानपूजोरुनंदीद्वरमहोत्सवे॥
अमोघवर्षराजेंद्रपाज्यराज्यराज्येत्या।

निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पांतमनल्पिका ।।
एकोनपष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेंद्रस्य ।
समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥

( भाग १ प्रस्तावना पृ. ६९)

## लेखांक ३ - आदिपुराण

अहं सुधर्मी जंब्बाख्यो निखिलश्रुतधारिणः। क्रमात्कैवल्यमुत्पाद्य निर्वास्यामस्ततो वयम् ॥ १३९ त्रयाणामस्मदादीनां कालः केवलिनामिह । द्वाषष्टिवर्षपिंडः स्याद् भगवित्रवृतेः परम् ॥ १४० ततो यथाऋमं विष्णुर्नदिमित्रोऽपराजितः। गोवर्धनो भद्रवाहुरित्याचार्या महाधियः॥ १४१ चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इमे । पराणं चोतियष्यंति कार्त्स्येन शरदः शतम् ॥ १४२ विशाखप्रोष्टिलाचार्यो क्षत्रियो जयसाह्नयः। नागसेनश्च सिद्धार्थी धृतिषेणस्तथैव च ॥ १४३ विजयो बुद्धिमान् गंगदेवो धर्मादिशब्दतः। सेनश्च दशपूर्वाणां धारकाः स्यूर्यथाक्रमम् ॥ १४४ च्यशीतं शतमब्दानामेतेषां कालसंप्रहः। तदा च कृत्स्नमेवेदं पुराणं विस्तरिष्यते ॥ १४५ ज्ञानविज्ञानसंपन्नं गुरुपर्वान्वयादिदं। प्रमाणं यच यावच यदा यच प्रकाशते ॥ १५२ तदापीदमनुस्मर्तुं प्रभविष्यंति धीधनाः। जिनसेनायगाः पूज्याः कवीनां परमेरवराः ॥ १५३

पर्व ३, (स्याहाद ग्रंथमाला, इन्दौर १९१६)

## लेखांक ४ - पार्श्वाभ्युद्य

इति विरचितमेतत्काव्यमावेष्ट्रय मेघं। बहुगुणमपदोपं कालिदासस्य काव्यं॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha मिलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशांकं । भुवनमवतु देवः सर्वदामोघवर्षः ॥ श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृंगः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान् । तचोदितेन जिनसेनमुनी इवरेण काव्यं व्यथायि परिवेष्ठितमेषदृतम्॥ ( प्रकाशक् – नाथा रंगजी १९१० )

# लेखांक ५ - दर्शनसार

गुणभद्र

सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसत्थविण्णाणी। सिरिपउमनंदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो॥ ३० तस्स य सीसो गुणत्रं गुणभद्दो दिव्वणाणपरिपुण्णो। पक्खुववासुट्टुमदी महातवो भावलिंगो य॥ ३१ तेण पुणो विय मिच्चुं णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स। सिद्धंतं घोसित्ता सयं गयं सम्गलोयस्स॥ ३२

( 展. १३ प्र. २५७ )

## लेखांक ६ - आत्मानुशासन

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसां। गुणभद्रभदंतानां ऋतिरात्मानुशासनं॥ २६९

( प्रकाशक- ज्ञानचंद जैन, लाहौर १८९८ )

# लेखांक ७ - आदिपुराण उत्तरखंड

निर्मितोऽस्य पुराणस्य सर्वसारो महात्मिभः। तच्छेषे यतमानानां प्रासादस्येव नः श्रमः॥ ११ अर्ध गुरुभिरेवास्य पूर्व निष्पादितं परैः। परं निष्पाद्यमानं सच्छंदोवन्नातिसुंदरं॥ १३ पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवम्। भवाब्धेः पारमिच्छंति पुराणस्य किमुच्यते॥ ४०

(पर्व ४३, स्यादाद ग्रंथमाला, इंदौर, १९१६)

## लेखांक ८ - उत्तरपुराण प्रशस्ति

लोकसेन

श्रीमूलसंघवारीशौ मणीनामिव सार्चिषाम्। महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥ २ तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमद्वारणः। बीरसेनात्रणीवीरसेनभट्टारको बभौ ॥ ३ सिद्धिभूपद्धतिर्यस्य टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः। टीक्यते हेळयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥ ६ अभवदिव हिमाद्रेर्देवसिंधुप्रवाहो ध्वनिरिव सकलज्ञात्सर्वशास्त्रैकमूर्तिः॥ उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनाद्मुष्मात्॥ ८ यस्य प्रांद्युनखांद्युजालविसरद्वारांतराविर्भवत्– पादां भोजरजः पिशंगमुकुटप्रत्यप्ररत्नद्यतिः ।। संसाती स्वममोघवर्षनृपतिः पूतोहमद्येत्यलं स श्रीमान् जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मंगलं ॥ ९ दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान् सधर्मा शशिन इव दिनेशो विश्वलोकैकचक्षः॥ निखिलमिद्मदीपि व्यापि तद्वाड्मयूखैः प्रकटितनिजभावं निर्मलैधर्मसारैः ॥ १२ प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिविद्योपविद्यातिगः सिद्धांताब्ध्यवसानयानजनितप्रागरुभ्यवृद्धेद्धधीः ॥ नानानूननयप्रमाणनिपुणो गण्यैर्गुणैर्भूषितः शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीज्ञगद्विश्रुतः ॥ १४ कविपरमेइवरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोश्चरितं । सकलच्छंदोलंकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगृहगद्रचनं ॥ १५ जिनसेनभगवतोक्तं मिथ्याकविद्पेदलनमतिललितं। सिद्धांतोपनिवंधनकत्री भर्त्री चिराद्विनायासात् ॥ १९ अतिविस्तरभीरुत्वाद्वशिष्टं संगृहीतममलिधया ।

विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः कविरविकलवृत्तस्य शिष्येषु मुख्यः। सततिमह पुराणे प्राप्य साहाय्यमुचैः गुरुविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥ २८ अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलां। तस्मिन्विध्वस्तनिःशेषद्विषि वीध्रयशोजुषि ॥ ३१ पद्मालयमुकुलकुलप्रविकासकसत्प्रतापततमहसि । श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितश्त्रुसंतमसे॥ ३२ चेह्रपताके चेह्रध्वजानुजे चेह्रकेतनतनूजे। जैनेंद्रधर्मवृद्धिविधायिनि विधुवीध्रयशसि ॥ ३३ वनवासदेशमिखळं भुंजति निष्कंटकं सुखं सुचिरं। तत्पितृनिजनामकृते वंकापुरे पुरेष्वधिके ॥ ३४ शकन्पकालाभ्यंतरविंशत्यधिकाष्ट्रशतमिताद्वांते । मंगलमहार्थकारिणि पिंगलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ श्रीपंचम्यां बुधाद्रीयुजि दिवसवरे मंत्रिवारे बुधांशे। पूर्वायां सिंहलग्ने धनुषि धरणिजे वृश्चिकाकौँ तुलायां ॥ सूर्ये शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्टिते भव्यवर्यैः। प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ ३६

( स्याद्वाद प्रंथमाला, इंदौर १९१८ )

## लेखांक ९ - मुळगुंद शिलालेख

कनकसेन

श्रीमते महते शान्त्ये श्रेयसे विश्ववेदिने ।
नमश्चंद्रश्माख्याय जैनशासनमृद्धये ॥ १
शकनृपकालेऽष्टशते चतुरुत्तरिवंशदुत्तरे संप्रगते ।
दुंदुभिनामिन वर्षे प्रवर्तमाने जनानुरागोत्कर्षे ॥ २
श्रीकृष्णवह्नभनृषे पाति महीं विततयशसि सकलां तस्मात् ।
पालयति महाश्रीमति विनयांबुधिनाम्नि धवळविषयं सर्वे ॥ ३
तिस्मन् मुळगुंदाख्ये नगरे वरवैश्यजातिजातः ख्यातः ।
चंद्रार्थसत्पुत्रश्चिकार्थोऽचीकरं जिनोन्नतभवनं ॥ ४

तत्तनयो नागार्थो नाम्ना तस्यानुजो नयागमकुशलः। अरसार्यो दानादिप्रोत्युक्तसम्यक्त्यसक्तचित्तव्यक्तः॥ ५ तेन दर्शनाभरणभूषितेन पितृकारितजिनालयाय

चंदिकवाटे शे (से) नान्त्रयानुगाय नरनरपतियतिपतिपूज्यपाद्-कुमारशे (से) नाचार्य मी (मे) ख वीरसेनमुनिपतिशिष्य कनकशे (से) न सूरिमुख्याय कंदवर्ममाळक्षेत्रे ए विमाना हस्तात् सहस्रवह्रीमात्रक्षेत्रं द्रव्यसिंदुना गृहीत्वा नगरमहाजनविदेशे दत्तं।।

(जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ पृ. १५८)

## लेखांक १० - अंगडि शिलालेख

वज्रपाणि

स्वस्ति सकवर्ष ५२४ नेय जयसंवत्सरद चैत्रमासद सुद्ध दशमी ... वार पुष्यनक्षत्रदंदु विनयादित्यपोय्सळन राज्यं प्रवर्तिसे सूरस्तगणद श्रीवज्रपाणिपंडितदेवर .... गंतियरप जाकियव्वे गंतियर सोसवूरोळे नाडे पोपणद दिसेयनरसर्गे वोक्कल्गं पोन्नरे कोट्टु मण्णरेकोंडु सोसवूर वसदिगे विट्टर् निसिदिगे यडे वळळेय .... एरडु हळळद मेगण गण्ण वाल्कु मकरजिनाळयके विट्टर्॥

( उपर्युक्त, पृ. २२७ )

# लेखांक ११ - होनवाड शिलालेख

महासेन

श्रीमूळसंघे जिनधर्ममूळे गणाभिधाने वरसेननाम्नि ।
गच्छेषु तुच्छेऽपि पोगर्यभिख्ये संस्तूयमानो मुनिरायसेनः।।
अनेकभूपाळकमौळिरत्न-शोणांग्रुवाळातपजाळकेन ।
प्रोज्जृंभितश्रीचरणारविंद-श्रीब्रह्मसेनप्र(त्र)तिनाथशिष्यः॥
तस्यार्यसेनस्य मुनीश्वरस्य शिष्यो महासेनमहामुनींद्रः।
सम्यक्तवरत्नोज्ज्वळितांतरंगः संसारनीराकरसेतुभूतः॥
तज्जैनयोगींद्रपदाञ्जभृंगः श्रीवानसाम्नायवियत्पतंगः।
श्रीकोम्मराजात्मभवस्सुतेजः सम्यक्तवरत्नाकरचांकिराजः॥
तिन्निर्मितं भुवनबुंभुकमत्युदात्तं लोकप्रसिद्धविभवोन्नतपोन्नवाडे।
ररम्यते परमशांतिजिनेंद्रगेहं पार्श्वद्वयानुगतपार्श्वसुपार्श्ववासं॥

ॐ शकवर्ष ९७६ नेय जय संवत्सरद वैशाखद मारास्ये सोमवारदंदिन सूर्यप्रहणनिमित्तिदं भीमनदिय तिडय मिण्यूर अप्ययण वीडिनोळ् पोन्नवाडदोळ् चांकिमय्यन माडिसिद श्रीशांतिनाथदेवर त्रिभुवनतिलकचैत्यालयदिर्लि ऋषियर-जियराहारदानके सर्वनमस्यवागि श्रीमञ्जैलोक्यमहृदेवर श्रीकेतलदेवियर विन्नपिदं मूवत्तुगेण गळेगोळ् विट्टनेलमत्त (र्) ३५ तोण्ट ॥

( उर्पयुक्त, पृ. २२८ )

### लेखांक १२ - वळगांवे शिलालेख

रामसेन

श्रीमत् त्रिभुवनमहृदेवर श्रीमच्चालुक्यविक्रमवर्ष २ नेय पिंगळ-संवत्सरद पुष्य सुद ७ आदित्यवारदंदिनुत्तरायण संक्रांतिय पर्वनिभित्तं राजधानि विळ्ळिगावेयोळ् तम्मकुमार गालदंदु माहिसिद श्रीमचालुक्य-गंगपेर्मानहिजिनालयद देवर्गर्चनपूजनाभिषेककं भोगकं ऋषियराहारदानकं मेले वसदिय खंडस्फुटितनवकर्मद वेसक्रमागि ।।

अंतु समस्तशास्त्रगरावारपारम परमतपश्चरणिनरतरप्प श्रीमूळसंघद सेनगणद् पोगरिगच्छद् श्रीमत् रामसेनपंडितर्गे धारापूर्वकं सर्वनमस्यं माडि कोष्ट्र बनवसे पिनर्छोसिरद् कंपणं जिड्डुळिगे ७० र वळियवाडं मनेवने १ अधिमद् गुणभद्रदेवर गुड्डं चावुण्डमय्यं वरेदं मंगळमहाश्री ॥

( उपर्युक्त, पृ. ३१५ )

## लेखांक १३ - सोमवार शिलालेख

रामचंद्र

स्वस्ति भद्रमस्तु जिनशासनाय।। स्वस्ति शकवर्ष १०१७ नेय युवसंवत्सरद भाद्रपद मासद सुद्धसप्तमी गुरुवारदंदु मकरलम्नं गुरूदयद्छ् श्रीमत्सुराष्ट्रगणद कल्नेलेय रामचंद्रदेवर शिष्यनियरप्प अरसन्वे गंतियर्॥ ( उपर्युक्त, पृ. ३५१ )

### लेखांक १४ - हिरेआवलि शिलालेख

माधवसेन

स्वस्ति श्रीमतु विक्रमवर्षद ४ [९] नेय साधा [रण] संवत्सरद

माघशुद्ध ५ बृहस्पितवारदंदु श्रीमन्मूलसंघद सेनगणद पोगरिगच्छद् चंद्रप्रभिसद्धांतदेवशिष्यरप्य माधवसेनभट्टारक देवरु मनदिं जिनन पदंगळोळ् अनुनयदिं निरिसि पंचपदमं नेनेयुत्तु । अनुपमसमाधिविधियं मुनिमाध पढेदं ॥

( उपर्युक्त, पृ. ४३६ )

## लेखांक १५ - कंबदहळ्ळि शिलालेख

पछ्रपंडित

भद्रमस्तु जिनशासनस्य ॥ श्रीसूरस्थगणे जातश्चारुचारित्रभूधरः। भूपाळानतपादाञ्जो राद्धांतार्णवपारगः ॥ १ आदावनंतवीर्यस्तिच्छिष्यो वाळचंद्रमुनिमुख्य-। स्तत्स्नुर्जितमद्नः सिद्धांतांभोनिधिः प्रभाचंद्रः ॥ २ शिष्यं कल्नेलेदेवस्तस्याभूत्तन्मनीषिणः सूनुः। विध्वस्तमद्नद्र्पी गुणमणिरष्टोपवासिमुनिमुख्यः ॥ ३ तन्मौस्रो विद्युवाधीशो हेमनंदिमुनीश्वरः। राद्धांतपारगो जातः सूरस्थगणभास्करः ॥ ४ तदंतेवासिनामाद्यो माद्यतामिद्रियद्विषाम्। यतिर्विनयनंदीति विनेताभूत्तपोनिधिः॥ ५ त्रतसमितिगुप्तिगुप्तो जितमोहपरीपहो बुधस्तुस्रो । हतमद्मायाद्वेषो यतिपतितत्सूनुरेकवीरोऽभूत्।। ८ तस्यानुजः सकलशास्त्रमहार्णवोऽभूद् । भव्याव्जषंडदिनकृत्मुनिपुंडरीको ॥ ९ विध्वस्तमन्मथमदोऽमळगीतकीर्तिः । श्रीपह्रपंडितयतिर्जितपापशत्रः ॥ १० पह्नकीर्तिर्यथा रूढः पुरा व्याकरणे कृती । तथाभिमानदानेषु प्रसिद्धर् पह्नपंडितः ॥ ११ ···शक वरिस १०४६ विलंबि संवत्सरदः··

( उपर्युक्त, पृ. ३९९ )

### लेखांक १६ - विश्वलोचन कोश

श्रीधरसेन

सेनान्वये सकलतत्त्वसमर्पितश्रीः श्रीमानजायत किर्वमुनिसेननामा । आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमयी च विद्या यस्यास वादपदवी न द्वीयसी स्यात्॥१ तस्मादभूद्खिलवाड्ययपारदृश्चा विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाम् । श्रीश्रीधरः सकलसत्कविगुं फितत्वपीयूषपानकृतनिर्जरभारतीकः ॥ २ तस्यातिशायिनि कवेः पथि जागरूकधीलोचनस्य गुरुशासनलोचनस्य । नानाकवींद्ररचितानभिधानकोशानाकृष्य लोचनमिवायमदीपि कोशः ॥ ३

( प्रकाशक- नाथारंगजी, बम्बई १९१२ )

लेखांक १७ - पट्टावली

सोमसेन

नवळक्षधनुराधीश-सप्तळक्षकर्णाटकराजेंद्रचूडामौक्तिकमाळाप्रभाधुनी-जळप्रवाहप्रक्षाळितचरणनखविंव-श्रीसोमसेनभट्टारकाणाम् ॥ ३३

( म. १३१ )

लेखांक १८ - पट्टावली

श्रुतवीर

अलकेश्वरपुराद् भरवच्छनगरे राजाधिराज-परमेश्वर-यवनरायिश्रो-मणि-महम्मद्पातशाहसुरत्राण-समस्यापूरणादिखल्डदृष्टिनिपातेनाष्टादशवर्ष प्राय-प्राप्तदेवलोकश्रीश्रुतवीरस्वामीनाम् ॥ ३४

( उपर्युक्त )

लेखांक १९ - पट्टावली

धारसेन

भंभेरीपुर-धनेश्वरभट्टभ्रष्टीकृतानलिनिहित-यज्ञोपवीतादिविजितिसह-ब्रह्मदेवसधर्मशर्मकर्म-निर्मलांतःकरणश्रीमच्छ्रीधारसेनाचार्याणाम् ॥ ३५ ( उपर्यक्त )

लेखांक २० - (समयसार)

देवसेन

श्रीखाणदेशे धरणप्रामचैत्याले श्रीआचार्यजी देवसेनजी ओसवाल

ज्ञाते सा कल्याणचंदसा भार्या दगडुवाई तत्पुत्र आदुसाजी भार्या मेनावाई तत्पुत्र मंदासाजी पुस्तकपठनार्थ ॥

(स. २४)

### लेखांक २१ - शिलालेख

सोमसेन

स्वस्तिश्री संवत् [१५४१ वर्षे शाके १४९१ (१४०६९)] प्रवर्त-माने कोधीता संवत्सरे उत्तरगणे...मासे शुक्रपक्षे ६ दिने शुक्रवासरे स्वाति-नक्षत्रे...योगे २ करणे मिथुनलग्ने श्रीवराटदेशे कारंजानगरे श्रीसुपार्श्वनाथ-चैत्यालये श्रीमूलसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे श्रीमन् वृद्ध(वृषम)सेनगणधराचार्ये पारंपर्याद्रत श्रीदेववीरमहावादवादीश्वर रायवादियिकी महासकलविद्धज्जन-सार्वभौमसाभिमानवादीभितहाभिनवत्रेविद्य सोमसेनभट्टारकाणामुवदेशात् श्रीवघेरवालज्ञाति खमडवाड(खटवड)गोत्रे अष्टोत्तरशतमहोत्तुंगशिखरप्रासाद-समुद्धरणे धीरः त्रिलोकश्रीजिनमहाविवौद्धारक अष्टोत्तरशतश्रीजिनमहा-प्रतिष्ठाकारक अष्टादशस्थाने अष्टादशकोटिश्रुतभंडारसंस्थापक सवालक्ष्वंदी मोश्रकारक मेदपाटदेशे चित्रकूटनगरे श्रीचंद्रप्रभितनंद्रचैत्यालयस्थाप्रे निज-मुजोपार्जितवित्तवलेन श्रीकीर्तिस्तंभ आरोपक साहजिजा सुत साहपूनसिंहस्य।

(अ.८ पृ. १४२)

गुणभद्र

## लेखांक २२ - पट्टावली

तत्पट्टोदयाचलप्रभाकरवादीभसिंहाभिनवत्रैर्विद्यश्रीमच्छ्रोसोमसेन-भट्टारकाणाम् ॥ ३७ ( म. १३१ )

लेखांक २३ - पट्टावली

त्तस्पट्टवार्घिवर्धनैकपूर्णचंद्रायमान ... श्रीमद्गुणभद्रभट्टारकाणाम् ॥ ३८ ( उपर्युक्त )

## लेखांक २४ - जलयंत्र

सं १५७९ मगसरमासे शुक्ते १० शुक्रवारे श्रीमुलसंघे महरिषभ-CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha सेनगणधरान्वये पुष्करगच्छे सेनगणे भ. श्रीगुणभद्रोपदेशात् हुंबडज्ञातीये साह वदा भार्यारींगादे...॥

( फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०८)

## लेखांक २५ - पट्टावली

वीरसेन

तत्पद्दोदयाद्रिदिवाकरायमाणश्रीमत्कर्णाटकदेशस्थापितधर्मामृतवर्षण-जलदायमानधीरतपश्चरणाचरणप्रवीणश्रीवीरसेनभट्टारकाणाम् ॥ ३९

(म. १३१)

### लेखांक २६ - पट्टावली

श्री युक्तवीर

विगताभिमानतपगतकषायांगादिविविधयंथकरणैककुशलताभिमान-श्रीयुक्तवीरभट्टारकाणाम् ॥ ४०

( उपर्युक्त )

### लेखांक २७ - पट्टावली

माणिकसेन

तत्पद्दे सर्वज्ञवचनामृतस्वादकृतात्मकाय...श्रीमाणिकसेनभट्टारकाणाम् ॥४१ ( उपर्युक्त )

लेखांक २८ - अरहंत मूर्ति

सके १४२४ मूळसंघे सेनगणे भ. माणिकसेन उपदेशात् गुजर पहीबाळ ज्ञाति संघवी नेमा ॥

( ना. १८ )

लेखांक २९ - पट्टावली

गुणसेन

तत्पद्दोदयाचछदिवाकरायमाणश्रीगुणसेनभट्टारकाणाम् ॥ ४२ ( म. १३१ )

## लेखांक ३० - पट्टावली

लक्ष्मीसेन

तद्नु सकलविद्वज्जनपूजितचरणकमलभव्यजनचित्तसरोजनिवास-लक्ष्मीसद्शलक्ष्मीसेनभट्टारकाणाम् ॥

[ उपर्युक्त ]

### लेखांक ३१ -

मूळसंघ साखा प्रवर सेनगण संघाभरण। सोमविजय एवं वदति लक्ष्मीसेन तारणतरण ॥ गुणभद्र गुण गच्छादिभरण उद्धिचंद्र जिंग जानिये। सोमविजय एवं वद्ति लक्ष्मीसेन वखानिये।।

(ना. १४)

# लेखांक ३२ - नंदीश्वरमूर्ति

[ शके १५०० ] सर्वजीतसंवत्सरे माघमासे शुक्रपक्षे १३ दिने श्रीमूळसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे वृवभसेनगणधरान्वये भ. श्रमण(श्रीगुण)भद्र तत्पद्रे श्रीलक्ष्मीसेनोपदेशात् बघेरवालज्ञातीय...॥

िकारंजा, भा. १३ पृ. १२८

### लेखांक ३३ - अनंत यंत्र

सं. १५ — श्रीमूलसंघे सेनगणे भः श्रीगुणभद्रस्तत्पट्टे भः श्रीलक्ष्मीसेन उपदेशात् कसिमवास्तव्य घरकौ ज्ञातीये संघई हेमासा भार्या अंबा...॥ मिनपुरी, भा. प्र. पृ. १७]

## लेखांक ३४ - पट्टावली

सोमसेन

विबुधविविधजनमनइंदीवरविकाशनपूर्णशिक्षमानानां ...श्रीसोमसेन-भट्टारकाणाम् ॥ ४४

[म. १३१]

# लेखांक ३५ - कृष्णपुरपार्श्वनाथस्तोत्र

अविरलकविलक्ष्मीसेनशिष्येण लक्ष्मी-विभरणगुणपृतं सोमसेनेन गीतं । पठति विगतकामः पार्श्वनाथस्तवं यः सुकृतपदनिधानं स प्रयाति प्रधानम् ॥ ९

[ अ. १२ पृ. ३२९ ]

# लेखांक ३६ - ? मृर्ति

संवत १५९७ श्रीमूळसंघे सेनगणे भ. सोमसेन उपदेशात् काळवाडे संघवी...॥

[ आर्वी, अ. ४ पृ. ५०३ ]

### लेखांक ३७ - पट्टावली

माणिक्यसेन

मिथ्यामततमोनिवारणमाणिक्यरत्नसमदिव्यरूपश्रीमाणिक्यसेनभट्टा-रकाणाम् ॥ ४५

[म. १३१]

### लेखांक ३८ - पट्टावली

गुणभद्र

आशीविषदुष्टकर्कशमहारोगमद्गजकेसरिसिंहसमानानां अनेकनरपति-सेवितपादपद्मश्रीगुणभद्रभट्टारकाणाम् ॥

[ उपर्युक्त ]

## लेखांक ३९ - रामपुराण

सोमसेन

वराटविषये रम्ये जित्वरे (जिन्तुरे) नगरे वरे।
मन्दिरे पार्श्वनाथस्य सिद्धो प्रन्थो शुभे दिने॥ २६
श्रीमूलसंघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातो गुणभद्रसूरिः।
पट्टे च तस्यैव सुसोमसेनो भट्टारकोभूद् विदुषां शिरोमणिः॥ २३३
विक्रमस्य गते शाके षोडशशतवर्षके।
धट्पंचाशन्समायुक्ते मासे श्रावणिके तथा॥ २१७

शुक्रपक्षत्रयोद्द्यां बुधवारे शुभे दिने । निष्पन्नं चरितं रम्यं रामचन्द्रस्य पावनं ॥ २१८

[ कारंजा ]

# लेखांक ४० - ( शद्धरत्नप्रदीप )

शुभमस्तु कल्याणं ॥ संवत् १६६६ शाके १५३१ वार्षे श्रावणकृष्णपक्षे तिथि प्रतिपदा ॥ १॥ शुक्रवाशरे प्रंथ लिखिते ठा. गोपिचंद उदयपुरस्थाने तिष्ठत्ये ॥ कल्याणं भवेत् ॥ अभिनव भ. श्रीसोमसेनस्येदं पुस्तकं ॥

[ म, ५३ ]

# लेखांक ४१ - धर्मरसिक त्रैवर्णिकाचार

अब्दे तत्त्वरसर्तुचंद्रकिलेते श्रीविक्रमादित्यजे मासे कार्तिकनामनीह धवले पक्षे शरत्संभवे । वारे भास्त्रति सिद्धनामिन तथा योगे सुपूर्णातिथौ नक्षत्रेश्वितिनाम्नि धर्मरसिको प्रथश्च पूर्णीकृतः ॥ २१६ श्रीमूलसंघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातो गुणभद्रसूरिः । तस्यात्र पट्टे मुनिसोमसेनो भट्टारकोभूद्विदुषां वरेण्यः ॥ २१२ धर्मार्थकामाय कृतं सुशास्त्रं श्रीसोमसेनेन शिवार्थिनापि । गृहस्थधर्मेषु सदा रता ये कुर्वतु तेभ्यासमहो सुभव्याः ॥ २१३

[ जैनेन्द्र प्रेस, कोल्हापुर १९१० ]

# लेखांक ४२ - पार्श्वनाथ मृति

शके १५६१ वर्षे प्रमाथीनामसंवत्सरे फाल्गुण सुदी द्वितीया मूळसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे भ. श्रीसोमसेन उपदेशात् प्रतिष्ठितं ॥

[ सैतवाल मन्दिर, नागपुर ]

# लेखांक ४३ - संभवनाथ मृतिं

शक १५६१ प्रमाथीसंवत्सरे फाल्गुन शुद्ध ५ भ. श्रीसोमसेनेन प्रतिष्ठापितं ॥

(कारंजा, भा: २६ प. १२८)

### लेखांक ४४ - रवित्रत कथा

पुष्करगळे अभिनव रंग ॥ ७२ गुणभद्र पटे पामे जय संघ सोमसेन गुरु दान दाता। तिद्याष्य अभयपंडित चंग करी कथा मनतनी रंग ॥ ७३

[ नाः ५५ ]

# लेखांक ४५ - पार्श्वनाथ मृतिं

जिनसेन

शके १५७७ क्रोधनामसंवत्सरे मार्गशिष सुदी १० बुधे मूळसंघे पुष्करगच्छे सेनगणे भ सोमसेनदेवाः तत्पट्टे भ श्रीजिनसेनगुरूपदेशात् वधेरवाळ ज्ञात सावळा गोत्रे वीरासाह भार्या हिराई...॥

[पा. १]

## लेखांक ४६ - पद्मावती मृतिं

शके १५८० मूलसंघे सेनगणे भा जिनसेनोपदेशात् कारंजामामे सा रतन...॥

(पा. ने. जोहरापुरकर, नागपुर)

## लेखांक ४७ - ( समवशरणपीठिका-रत्नाकर )

शके १५८१ विकारीनामसंवत्सरे फाल्गुण शुदि १३ दिने श्रीमूळसंघे पुष्करगच्छे सेनगणे वृषभसेनान्वये भ. श्रीसोमसेन तत्पट्टे भ. श्रीजिनसेनो-पदेशात् कारंजामामे सुपार्श्वनाथचैत्यालये चवर्या गोत्रे सं. श्रीमाणिकभार्ये पदमाई अंवाई पुत्र सं. श्रीसोयरा भा रूपाई एतैर्ज्ञानावर्णिकर्मक्षयार्थं लिखाध्य दत्तं पुस्तकं॥

( ना. ८० )

# लेखांक ४८ - पार्श्वनाथ मृर्ति

सके १५८२ फालगुण गुद्ध ७ तिलक सेन भ. श्रीजिनसेन बघेर-वालज्ञाती चत्ररिया गोत्रे सा...॥

( मा. स. महाजन, नागपुर. )

### लेखांक ४९ - ? मूर्ति

शके १६०७ क्रोधनामसंवत्सरे सुदि १० बुधे पुष्करगच्छे सेनगणे वृषभसेनान्वये भ. सोमसेनदेवाः तत्पट्टे भ. जिनसेनगुरूपदेशात् जालीयामे धाकडज्ञातीय कन्हा नित्यं प्रणमति ॥ (कोंडाळी, अ. ४ प्र. ५०५)

लेखांक ५० -

नगर अचलपुरमांहि जैन सासन गछनायक। कीयो चउमास आइ कहत सिद्धांत सुलायक ॥ रुसी सरप पग इस्यो खस्यो विष सर्व सरीरह। ध्यान धरी मुनिराइ पठ्यो पुनि विषापहारह ॥ निर्विष तन छिनमे भयो सकल विन्न दूरे कऱ्यो। भट्टारक जिनसेनको प्रताप भारी धच्यो ॥ १ ॥ श्रावकके घर जाइ भावरी भोजन कीन्हो। शाक परोस बचनाग नाग धोके बहु लीनो ॥ व्याप्यो जब सर्वांग सावधानी मन आनी। विषापहार सुचिति चित्त नहि चिता मानी ॥ वमन करी विष टालियो सहियो परिसह जोर। भट्टारक जिनसेनकी कीरति भइ बहु ठौर ॥ २ ॥ रायमलसा पुत्र वंस हुंबह वडमंडन । राना देस विख्यात नगर साविल सुभ स्तंभन ॥ पद्मनंदि गुरु राय पाय सेवे वालापन। चौदह विद्यानिधान वहोतरी कलाभूषण।। कारंजे नगरे सुभग सोमसेन पट उद्घच्यो। जिनसेन नाम परगट भयो भद्दारक जग उद्गुच्यो ॥ ३ ॥ संघप्रतिष्ठा पाच धर्म उपदेस सु कारी। श्रीगिरनारि समेदशिखर तीरथ कियो भारी ॥ संघपति सोयरासाह निवासा माधवसंगवी। गनवा संगवी रामटेकमा कान्हा संगवी ॥ जिनसेन नाम गुरुरायणे संघतिलक एते दिय। माणिक्यस्वामी यात्रा सफल धर्म काम वहु बहु किय ॥ ४ ॥

#### लेखांक ५१ -

मूलसंघ कुलतिलक गल पुष्करमे सोहे। चारिय गणमे मुख्य सेनगण महिमा मोहे॥ महारक जिनसेन गुरु मोरपील हस्ते घरे। पूरनमल यों कहे भव्यलोक तारण तरण॥

(ना. ६३)

# लेखांक ५२ - पार्श्वनाथ मूर्ति

छत्रसेन

ं संवत १७५४ मूळसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे भ. छत्रसेनोपदेशात् प्रतिष्ठितं ॥

(केळीबाग मन्दिर, नागपुर)

### लेखांक ५३ - द्रौपदीहरण

उत्तम देश वराड मझारमे कारंज रंजक हे पुर नीको। सत्य सुपारसदेव महा मूळनायक मूळसुसंघ सजीको।। सेनगणाश्रीत पुष्करगच्छ प्रधान सदा अति प्राह गुणीको। श्रीछत्रसेन रचै कवि चौपद होपदीहरण चरित्र सुलीको॥ २६

(ना. ६१)

### लेखांक ५४ - समवशरणषद्पदी

कारंजा ग्रुम नगरमे श्रीपार्श्वनाथ चैत्यालये। छत्रसेन गछपति कहे खैरासा वचने किये॥ ५१

(ना. ८७)

## लेखांक ५५ - मेरुपूजा

इति त्रिभुवनसंस्थं श्रीजिनविंवं योचिति पुष्पभृतांजिलकैः। सो ना जगतीष्टं लभति विशिष्टं छत्रसेनमुनिना कथितं॥

(円、 20)

# लेखांक ५६ - पार्श्वनाथ पूजा

इत्याद्यगणित अतिशय क्षेत्रं पार्श्वजिनं वंदे सुगवित्रं । पूज्यं सेनगणे वरचित्रं छत्रसेनसंततवरामित्रं ॥ ( ना. ७८ )

### लेखांक ५७ - झुलना

मह्बूव शरीर सहरमे जी पातिसाहि वडा परब्रह्म है रे। पातिसा अंदर बैठि रहा अपने रस रंगमे खेठत रे॥ मनराय बुठाय दीवान किया अखत्यार दिया सब तिसके रे। छत्रसेन जती वारबार कहे वडा सोर हुवा सब नगरमे रे॥१॥

( म. ७९)

### लेखांक ५८ - अनंतनाथ स्तोत्र

भुवनविदितभावं देवदेवेंद्रवंद्यं परमजिनमनंतं स्तौति यो शुद्धभावैः । भवति सुभगसर्गी मुक्तिनाथश्च नित्यं स्तवनिदमनिद्यं भाषितं छत्रसेनैः॥११ (कारंजा)

### लेखांक ५९ - पद्मावती स्तोत्र

पुत्रोहं तव मात मामक परि कृत्वा कृपामंविके देयं वांछितवस्तु चितितफछं यत्प्रार्थनेयं मम । विद्यानिष्टकरान् स्वपायजनितान् दुःस्वप्रदान् संततं शीघ्रं संहर संहर प्रियतमे श्रीछत्रसेनस्य वै ॥ १४

( उपर्युक्त )

### लेखांक ६० - अनिरुद्ध छप्पय

कारंज रंजक नगरमे मूळ जिनेश्वर देव। छत्रसेन गछनित कहे हीर करे तस सेव।। १ चतुर पंच सप्तैक वामगति गणिजो दक्षं। संवत एतु जाणि माघ असिताष्ट्रमी वक्षं ।।
वृधणपुर सुभ नगर चोक माणिक तहा सोभे ।
मणिमाणिक मुक्तादि देखता जनमन थोभे ।।
कडतसाह वचणे कच्यो अनिरुद्ध हरण उदार ।
श्री छत्र सेन पंडित कहे हीरा जिंग जयकार ।। ९९

( ना. १४)

## लेखांक ६१ - छत्रसेन गुरु आरती

मूळसंघाचे शृंगार पुष्कर गछ मनोहार।
सुरस्थ गण विस्तार ऋषभसेनान्वय सार॥ २
सेनसंघाचे आभूषण समंतभद्र जाण।
तयाच्या पटी छत्रसेन बादीमद्रभंजन॥ ३

(ना. ८७)

#### लेखांक ६२ --

श्रीमूलसंघमे गछ मनोहर सोभत हे जु अतिही रसाला।
पुष्करगछ सुसेनगणाश्रित पूज रचे जिनकी गुणमाला।।
समंतजुभद्रके पट प्रगट भयो छत्रसेन सुवादि विसाला।
अर्जुनसुत कहे भवि सु परवादीको मान मिटे ततकाला॥

( ना. ८७ )

### लेखांक ६३ -

सेनगणेश रणेश महामुनि उज्ज्वल कीरित है अतिभारी।
सुंदर रूप सुजान मनोहर संजम वार धुरंधरकारी।।
काव्य पुराण महाशुभ भासित आगम प्रंथ कथे सुविचारी।
छत्रयति छत्रसेन विराजित दास विहारी कहे गुणधारी॥१२

(म. ११९)

### लेखांक ६४ - ज्ञानयंत्र

नरेंद्रसेन

शके १६५२ साधारण संवत्सरे भ श्रीनरिंद्रसेनाज्ञया गोपालजी गंगरडा सेनगणे पुष्करगच्छे आश्विनमासे ॥

(कळमेश्वर, जिला नागपुर)

## लेखांक ६५ - ( यशोधरचरित-पुष्पदंत )

शके १६५६ मिति आसोज विद मंगलात्रयोद्श्यां बुधवासरे श्रीमूल-संघे सूरस्थगणे पुष्करगच्छे ऋषभतेनगणधरान्वये पारंपर्यागते भ. श्री १०८ सोमसेन तत्पट्टे भः जिनसेन तत्पट्टे भः समंतभद्र तत्पट्टे भः श्री १०८ छत्रतेन तत्पट्टोद्याद्रिवर्तमान भ. नरेंद्रसेनैर्लिखितोयं जसोधरचरित्रं श्रीसूरत-बंदरे आदिनाथचैत्यालये। संवत १७९०।।

( म. प्रा. पृ. ७४७ )

## लेखांक ६६ - नरेंद्रसेन गुरु पूजा

श्रीमज्जैनमते पुरंदरतुते श्रीमूलसंघे वरे । श्रीश्रूरस्थगणे प्रतापसिहते सद्भूगवृंदरतुते ॥ गच्छे पुष्करनामके समभवत् श्रीसोमसेनो गुरुः । तत्पट्टे जिनसेनसन्मितरभूत् धर्मामृतादेशकः ॥ १ तज्जोभूद्धि समंतभद्रगुणवत् शास्त्रार्थपारंगतः । तत्मद्दोदयतर्कशास्त्रकुशलो ध्यानप्रमोदान्वितः ॥ सद्विद्यामृतवर्षणैकजलदः श्रीलत्रसेनो गुरुः । तत्पट्टे हि नरेंद्रसेनचरणौ संपूजयेहं मुदा ॥ २

( ना. ८७)

# लेखांक ६७ - पार्श्वनाथ पूजा

नगर कारंजा सेनगणेसी श्रीमृलसंघ जयो गुणदेसी। मंगलपूरण ज्ञान सुभारी भविजनको बहु संपतिकारी॥ अमराबिल पूजे सदा जिनवरके पद जाम । नरेंद्रसेन इम स्तुति करे हम हिरदे तुम नाम ॥

(ना. ७८)

### लेखांक ६८ - वृषभनाथ पाळणा

गळपति मुनियों कहे मनुजेंद्रसुसेन । आवागमन निवारियो कर्मक्षय करि दीन ॥ १९

(म. १२१)

## लेखांक ६९ - कैलास छप्पय-सोयरा

तस पट्टे सुखकार नाम भट्टारक जानो ।
नरेंद्रसेन पट्टधार तेजे मार्नेड वखानो ॥
जीती वाद पवित्र नगर चंपापुरमाहे ।
करियो जिनप्रासाद व्यजा गगने जइ सोहै ॥ २६
देवलगाव पवित्र तिहा जिनमंदिर सोहे ।
चंद्रनाथनी मूर्ति देखि सुर नर मन मोहे ॥
सोलहसेतितर अष्टापद वर्णन कियो ।
अर्जुनस्त इम उच्चरे सुगंधदशमी पुरो थयो ॥ २७

(ना. १४)

# लेखांक ७० - चंद्रप्रभ मृतिं

शांतिसेन

शके १६७३ फाल्गुण वदी १२ रविवारे सेनगणे वृषभसेनगणधरान्वये भ. शांतिसेनोपदेशात् कारंजा महानगरे प्रतिष्ठापितं ॥

(कारंजा, भा. १३ पृ.१२८)

## लेखांक ७१ - पोडशकारण यंत्र

शके १६७५ वर्षे भाद्रपद मासे सीत १२ मूळसंघे पुष्करगच्छे सेन-

गणे भ. श्रीशांतिसेनोपदेशतः का. व. चिंतामण।।

( ना. ६१)

# लेखांक ७२ - पार्श्वनाथ मृर्ति

शक १६७८ माघ सुद १४ मूलसंघे भ. शांतिसेनोपदेशात् प्रतिष्ठितं कारंजा ग्रामवास्तव्येन नेवाज्ञाति फु. गोत्र पु. चिंतामणसा नित्यं प्रणमंति॥
(पा. ५०)

## लेखांक ७३ - [ हरिवंश रास ]

संवत १८१६ परमाथी नाम संवत्सरे श्रीदेवलयाम श्रीचंद्रप्रभ-चैत्यालये श्री भ. श्रीनरेंद्रसेन तत्पट्टे श्रीशांतिसेनजी भ. सार्थकनामधेय तस्य शिष्य श्री अर्जका श्री शिखरश्रीजी तस्य शिष्य पंडित वानार्शिदासजी स्वहस्ते लिख्यतं पठनार्थ श्रीरस्तु ।।

(ना. २०)

### लेखांक ७४ - शांतिनाथ विनंति

झारखंड एसो हर देस तस मध्य ए नगरी विसेस। अमरपुरी सम सोभे ठाम रामटेक दिसे अभिराम।। २ हंसा सुत सितल्सा नाम खटवड गोत धरमको धाम। सकल स्वन्यात कुटुंव सहित यात्रा करि मनमा धिर प्रीत।। १४ मूलसंघ पुष्करगळ धनी शांतिसेन विद्यागुणमनी। तत सेवक नित चरने रहे गोमासा सुत रतन कहे।। १६ सके सोलसेन उसार चइत्र कृष्ण नवमी रिववार। ए विनती जे भणे नरनार तह घर मंगल जयजयकार।। १७

(ना. ६३)

### लेखांक ७५ -

...तानु कहे शांतिसेन गछपति संघ चतुर्विध सोमत पासे ॥ २ ...पाट नरेंद्रसुसेनके राजत दर्शनथी सुखसंपति पावे ॥ ३ ...मूलिक वेदरीके जिनमंदिर वंदतही मन हर्ख न माये। सागरस्नान करायो महामुनि पुण्यप्रताप भले जु तहाये॥ ५ ...फूटान सेठिको नंदन धन्य सु सांत चंदावाई कूख विराजे॥ ६ (म. १२३)

### लेखांक ७६ - बिरुदावली

अनेकदेशाधिपतिपारसकेश्वरसभारंजितविद्वज्जनसेवितचरणारविद्-श्रीगुणभद्र-वीरसेन-श्रुतवीर-माणिकसेन-गुणसेन-लक्ष्मीसेनभट्टारकाणाम्॥ निखलतार्किकशिरोमणि-श्रीसोमसेन-माणिक्यसेन-गुणभद्र-अभिनवसोम-सेनभट्टारकाणाम्॥ तत्पदे निखलजनरंजनगुणत्मविद्यानिधिश्रीजिनसेन-भट्टारकाणाम्॥ तद्द्वये श्रीसमंतभद्रभट्टारकाणाम्॥ तद्दंशे श्रीलत्रसेनभट्टा रकाणाम्॥ तत्पदे श्रीमन्नरेंद्रसेनभट्टारकाणाम्॥ स्वस्तिश्रीमद्रायराजगुरु-श्रीमद्भिनवशांतिसेनतपोराज्याभ्युद्यसमृद्धयर्थं॥

(4. 6)

## लेखांक ७७ - ? मृतिं

सिद्धसेन

संवत १८२६ ( शांके १६१८ ) वैसाख वदि ११ सेनगणे श्रीसिद्ध-सेनगुरूपदेशात्...॥ ( आवीं, अ. ४ पृ. ५०५ )

## लेखांक ७८ - सिद्धसेन गुरु आरती

श्रीमूळसंघाचे मंडन सकळकळापरिपूर्ण।
पुष्करगच्छाचे निधान गुरुगौतमसम जाण।। २
शांतिसेनजीचे कर सिरी करवीर कोलापुरी।
तेथुन चालले निरधारी कार्यरंजकपुरी॥ ३
सेनगणाचे पटधारी सर्वांसी अधिकारी।
श्रीसिद्धसेन गुरु सुखकारी तत्त्वातत्त्व विचारी॥ ४
संमत अठरासे सवीस वैशाख कृष्ण पक्ष।
द्वादिश तिथीस चरणासी रतनचा लग्न लक्ष ॥१०

(ना. १२४)

# लेखांक ७९ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शाके १६९२ श्रीसिद्धसेनगुरूपदेशात् वैशाख वदि १२ सेनगण ॥
(कारंजा, भा. १४ पृ. २८)

## लेखांक ८० - मुनिसुव्रत मृतिं

संवत १८४६ कार्तिक सुद १४ मूलसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे भ. शांतिसेनजी तलट्टे भ. सिद्धसेनजी प्रतिष्ठितं सा भिकासा जोहरापुरकर प्रणमितं॥

(ना. ६२)

## लेखांक ८१ - उपदेशरतनमाळा

..... ग्रुभचंद्र भट्टारक थोरी ॥ ४४
तत्पट्टधारी दिव्यमूर्ति । नामे असे सुमितकीर्ति ॥ ४५
तद्गुरुश्रात सकलभूषण । उपदेशरत्नमालाभिधान ॥
संस्कृत केले असे पुराण । ते ज्ञानिया कारण सुगम असे ॥ ४६
या पंचमकालामाजि मती । उत्तरोत्तरहीन होती ॥ ४८
या संस्कृताचे निव जाति वाटे । म्हणोनिया स्रोक करी मण्हाटे ॥ ४९
अगरावती पुण्यनगरी । श्रीआदिनाथ जिनमंदिरीं ॥
यंथ आरंभिला थोरी । साह्यकारी असे शारदा ॥ ६३
संमत अठरासे एकोन्याहत्तर । श्रीमुखनामे संवत्सर ॥
चैत्र ग्रुद्ध नवसी ग्रुक्रवार । पावला यंथ सार पूर्णता ॥ ६४
इति श्रीभट्टारक श्रीसिद्धसेन प्रियसिष्याचार्यरत्नकीर्तिरचित उपदेशरत्नमाळा यंथे पट्कमेधमीनिरूपण नाम प्रसंग चाळिसावा ॥ ४० ॥

(ना. ९१)

# लेखांक ८२ - सिद्धसेनगुरु पूजा-माधव

विद्वज्ञनाभीष्टतमप्रमेयं गुणाकरं सर्वजनैकवंद्यं । श्रीशांतिसेनस्य पदाधिसेवं श्रीसिद्धसेनाख्यगुरुं यजेहं ॥ (ना. ६१)

## लेखांक ८३ - सिद्धसेन स्तुति

महानगर कारंजकपूर मनोहर विश्रांती।
भट्टारक श्रीसिद्धयती महंत अधिपती।।
सेनगणाम्नाये पट्टधारि जो परम गुरू निपुन।
पुष्करगच्छ निवासे नामे पार्श्वनाथ जिन।।
शांतिसेन पट्टांबुज महिवारि जाला उद्योत।
पट्शास्त्रादिक पूर्ण मनोहर गुणस्थानी श्रुत।।
मिळोनिया श्रीसंघ सदोदित जिनभुवना जाती।
प्रिकाळ पूजा विधिविधान न्हवनासी करिती।।
सहस्रकूट चैत्यालय मांडन काढोनि रंगविती।
या दो वचने जे प्रियकर ते वदा कृपामूर्ती।
कर जोडोनि महणे राघव करुणा असु द्यावी चित्ती॥

( 4. 96 )

### लेखांक ८४ -

कामधेनुको ध्यान कामना पूर्णज किह है। ऐसे श्रीसिद्धसेन सेनगण गच्छपति है।। पुष्कर सागर नगर कारंजा खासा। अर्जुनसा हीरेका पारखी साच कहे येमासा।।

( ना. ६३)

## लेखांक ८५ - चरणपादुका

लक्ष्मीसेन

सं. १८९९ का वर्षे मित्ति चैत्र सुदि १० सौम्यवासरे गौतमस्वामी गणधरजीकी चरणपादुका स्थापिता नागपुरमध्ये कारंजा पट्टाधीश भ. श्रीलक्ष्मीसेनजी प्रतिष्ठापिता सेनगणे।।

(ना. ६३)

सेनगण भट्टारक-परंपरा के दो प्राचीनतम रूपोंमें से एक हैं। इस का सर्व प्रथम रुपट उल्लेख उत्तरपुराण की प्रशस्ति मे पाया जाता है [लेखांक ८]। इस प्रशस्ति के साथ पूर्ववर्ती साधनों की तुलना करने से रुपट होता है कि सेन गण का पूर्वरूप पंचस्त्पान्वय था [ले. १]। कुट उत्तर कालीन लेखों मे स्रस्थ या श्रूरस्थ गण ऐसा इस का नामान्तर मिलता है [ले. ६१, ६५]। यदि श्रूरस्थ का अर्थ श्रूरसेन देश अर्थात् मथुरा के पास से निकला हुआ लिया जाय तो मथुरा के पांच स्तूपों के आधार पर पंचस्त्पान्वय नाम से इस का सामंजस्य हो सकता है। किन्तु स्रस्थ गण के प्राचीन उल्लेखों से वह एक पृथक् ही गण मालूम होता है [ले. १०, १५] जिस का संबंध संभवतः सौराष्ट्र से है [ले. १३]।

प्राचीन लेखों मे सेन गण के साथ पोगरि गच्छ का उल्लेख आता है [ले. ११, १२]। उत्तर कालीन लेखों मे इस का स्थान पुष्कर गच्छ ने लिया है [ले. २१, २४, ३२ आदि]। ये दोनों नाम एक ही नाम के दो रूप हैं। पुष्कर ग्रुद्ध संस्कृत रूप है, और पोगरि कनड़ी रूप है। आंध्र प्रदेश मे पोगिरि नामक स्थान है किन्तु उस के पुरातत्त्व का संशोधन नहीं हुआ है। राजस्थान के पुष्कर सरोवर का लोकभाषा में पोखर ऐसा रूपांतर हुआ है। इन दोनों में मूल रूप कौन सा है यह अनुसंधान की अपेक्षा रखता है।

सेनगण के साथ जुडा हुआ एक विशेषण ऋषभसेनान्वय है [ले. २१, २४, ३२ आदि ] जो स्पष्टतः कुंदकुंदाचार्यान्वय का अनुकरण मात्र है। इतिहास से ज्ञातकालमें ऋषभसेन नाम के कोई प्रसिद्ध आचार्य सेनगण में नहीं हुए हैं।

इस परंपरा का पहला उल्लेख आचार्य वीरसेन विरचित ववला टीका

१ दूसरा प्राचीन रूप पुनाट संघ है।

की प्रशस्ति में आता है [ले. १]। आचार्य धरसेन से उपदेश पाकर आचार्य पुष्पदन्त और भूतबिलने दूसरी सदीमें महाकर्मप्रकृतिप्राभृत अथवा षट्खंडागम की रचना की थी। इस पर कुंदकुंद, समंतभद्र, तुम्बुल्हर, शामकुण्ड, बप्पभिट्ट आदि आचार्योंने व्याख्याएं लिखीं थीं। चित्रक्ट पुर के आचार्य एलाचार्यसे इस सिद्धान्तशास्त्र का अध्ययन कर के तथा अनेक सृत्र पुस्तकों का अवलोकन कर के उस के पहले पांच खंडों पर आचार्य वीरसेन ने संस्कृत तथा प्राकृत की मिश्र शैली में विशाल टीका लिखी तथा उपरितम निबंधन आदि प्रकरणों का एक छठा खण्ड उसे जोड दिया। इस पूरे ग्रंथ का विस्तार ७२ सहस्र श्लोकों जितना हुआ। आचार्य वीरसेन के प्रगुरु आचार्य चंद्रसेन थे और गुरु आर्य आर्यनन्दि थे। उन के इस ग्रंथ की समाप्ति शक्त ७२८ की कार्तिक शुक्र १३ को हुई जब महाराज बोद्दणराय सम्राट थे ।

आचार्य वीरसेन के बाद संभवतः आचार्य पद्मनंदि पद्दाधीश हुए थे [ ले. ५ ]। इन का कोई दूसरा उल्लेख नहीं मिलता।

वीरसेन के ज्येष्ट शिष्य विनयसेन थे [ले. ४]। किन्तु उन के प्रमुख शिष्य जिनसेन थे। आप की तीन कृतियां उपलब्ध हैं। आचार्य गुणधर ने दूसरी सदी में लिखे हुए कसायपाहुड ग्रंथ पर आचार्य वीरसेन ने टीका लिखना आरंभ किया था जिसे वें पूरी नहीं कर सके। जिनसेन ने शक ७५९ की फाल्गुन शुक्क १० को नंदीश्वर महोत्सव में वाटग्राम में रहते हुए सम्राट अमोधवर्ष के राजत्व काल में उसे समाप्त किया और आचार्य श्रीपाल द्वारा उस का संपादन कराया [ले. २]। इस की संज्ञा जयधवला है।

२ प्रशस्ति का पाठ अग्रुद्ध है जिस का संपादक डॉ. जैन द्वारा किया गया रूपान्तर यहां दिया है। आप के अनुसार उस समय राष्ट्रकृट सम्राट जगतुंग का साम्राज्य काल प्रा हो कर सम्राट अमोघवर्ष ने हाल ही राज्य भार ग्रहण किया था तथा बोहणराय अमोघवर्ष का ही नामान्तर था। बाबू ज्योतिप्रसाद जैन ने प्रशस्ति का दूसरा अर्थ प्रस्तुत करते हुए उस का समाप्ति काल संवत ८३८ माना है तथा उस समय जगतुंग गोविन्द सम्राट थे ऐसा स्चित किया है (अनेकान्त ८ प्र. ९७)।

आ. जिनसेन की दूसरी महत्त्वपूर्ण कृति आदिपुराण है जो महा-पुराण का पूर्वार्घ है। भगवान् ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के इस पुराण के ४३ पर्व लिखने के बाद आप का स्वर्गवास हुआ था। इस पुराण के तीसरे पर्व में आप ने उस के उपदेश की परंपरा का विस्तार से वर्णन किया है जिस से प्रतीत होता है कि आप की रचना का मुख्य आधार किय परमेश्वर रचित वागर्थसंग्रह पुराण रहा था [ ले. ३ ]। आदिपुराण बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। पुराण, काव्य, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि का इस में सुंदर समन्वय मिलता है। समकालीन समाजजीवनका नेतृत्व करने की क्षमता उस में पद पद पर व्यक्त हुई है।

कालिदास विरचित मेघदूत के चरणों की समस्यापूर्ति कर के भगवान् पार्श्वनाथ की केवलज्ञान प्राप्ति का वर्णन करनेवाला पार्श्वाभ्युदय काव्य आ. जिनसेनने गुरुवंधु विनयसेन की प्रेरणा से लिखा। तब अमोघवर्ष सम्राट थे [ले. ४]।

आ. जिनसेन की अध्री कृति महापुराण उन के शिष्य गुणभद्र ने प्र्री की [ छे. ७ ]। आदिपुराण के ५ और उत्तरपुराण के ३० पर्व इतना उन की रचना का विस्तार है। आत्मानुशासन यह आप की दूसरी रचना है जो वैराग्यपर सुभाषितों का अच्छा संग्रह है [ छे. ६ ]। देवसेन कृत दर्शनसार के अनुसार आप महातपस्वी, पक्षोपवासी और भावछिंगी मुनि थे [ छे. ५ ]। उत्तर पुराण की प्रशस्ति में आप के गुरु के रूप में जिनसेन और दशरथगुरु का स्मरण किया गया है [ छे. ८ ]।

आचार्य गुणभद्र के शिष्य लोकसेन थे। उत्तर पुराण की प्रशस्ति संभवतः आप की ही रची हुई है। यह प्रशस्ति शक ८२० के आश्विन

३ आ. वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र का विस्तृत परिचय पं. नाथूरामजी प्रेमी द्वारा दिया गया है (जैन साहित्य और इतिहास)।

४ गुणभद्र की एक और रचना जिनदत्तचरित्र, जो ९ सर्गों का संस्कृत काव्य है, प्रकाशित हो चुकी हैं ( मा. दि. जै. ग्रंथमाला ७, बम्बई १९१६ )।

गुक्क ५ को अकालवर्ष के सामन्त लोकादित्य की राजधानी वंकापुर में लिखी गई थी [ले. ८]। इस के अनुसार उत्तर पुराण की रचना में लोकसेन का भी साहाय्य मिला था।

लोकसेन के बाद सेनसंघ का उल्लेख शक ८२४ के एक दान शासन में हुआ है [ले. ९]। यह दान श्रीकृष्ण वल्लभ के सामन्त विनयां-बुधि के प्रदेश धवल में मुळगुंद नगर के जिनमंदिर के लिए अरसार्य ने दिया था। यह मंदिर उस के पिता चिकार्य ने बनाया था। दान कुमारसेन के प्रशिष्य तथा बीरसेन के शिष्य कनकसेन को दिया गया था।

स्रस्थ गण के वज्रपाणि पंडितदेव को पोयसळ वंशीय विनयादित्य के राजत्व काल में शक ९२४ की चैत्र शुक्र १० को कुछ दान दिया गया था वह इस परंपरा का अगला उल्लेख है [ले. १०]।

इस के अनंतर ब्रह्मसेन के प्रशिष्य तथा आर्यसेन के शिष्य महासेन का उछेख मिळता है। इन्हें कोम्मराज के पुत्र चांकिराज ने पोन्नवाड नगर में स्वनिर्मित शांतिनाथमंदिर के ळिए चालुक्य वंशीय त्रैळोक्यमछ महाराज की सम्राज्ञी केतळदेवी से विज्ञिप्त कर के शक ९७६ की वैशाख अमावास्या को सूर्यम्रहण के निमित्त कुछ दान दिया [ छे. ११ ]।

इन के अनंतर चाछुक्य वंशीय राजा त्रिभुवनमञ्ज के समय संवत् ११३४ की पौष शुक्क ७ को उत्तरायण संक्रांति के दिन चाछुक्य-गंग-पेर्मानडि जिनालय के लिए राजधानी विक्रिगावे में सेनगण के रामसेन पंडितदेव को कुछ दान दिया गया [ले. १२]। इसी लेख में किन्ही गुणभद्रदेव की मूर्ति का उल्लेख है।

सुराष्ट्र गण के रामचंद्रदेव की शिष्या अरसक्वे का उल्लेख शक १०१७ की भाद्रपद शुक्क ७ के एक लेख मे किया है [ले. १३]।

सेन गण के चंद्रप्रभ सिद्धान्तदेव के शिष्य माधवसेन भट्टारक को संवत् ११८१ की माघ शुद्ध ५ को कुछ दान दिया गया था [ले. १४]।

सूरस्थ गण के पछपंडित का उछेख शक १०४६ के एक लेख में हुआ है जिस में उन्हें पाल्यकीर्ति के समान प्रसिद्ध कहा है [ले. १५]। इन की गुरुपरंपरा अनंतवीर्य—बाळचंद्र—प्रभाचंद्र—कल्नेलेदेव—अष्टोपवासी—हेमनंदि-विनयनंदि—एकवीर ऐसी है। पछपंडित एकवीर के गुरुबंधु थे।

मुनिसेन के शिष्य श्रीधरसेन ने संस्कृत शब्दों का एक कोष लिखा है जिस का नाम मुकावली या विश्वलोचन कोष है [ ले. १६ ]। इस कोश की विशेषता यह है कि इस में अकारान्त क्रम से शब्दों की रचना की गई है। श्रीधरसेन का समय संभवतः १४ वीं सदी है।

सेन गण की पट्टावली में उल्लिखित आचार्यों में सोमसेन से कुछ ऐतिहासिक स्वरूप दिखाई देता है । सोमसेन का वर्णन कर्णाटकराज द्वारा पूजित ऐसा किया गया है [ ले. १७ ]।

इन के बाद श्रुतवीर का उल्लेख है [ ले. १८ ]। आप अलकेश्वरपुर से भड़ीच गये थे जहां आप ने महमदशाह की सभा में समस्यापूर्ति की थी। इस के कारण सारे लोगों की नजर लग जाने से सिर्फ अठारह साल की आयु में ही आप स्वर्गस्थ हो गये।

५ शाकरायण व्याकरण, स्त्रीमुक्तिकेविलभुक्ति प्रकरण आदि के कर्ता जो ९ वीं सदी में हुए थे।

६ इन के समय तथा मेदिनी और हेमचंद्र के प्रभाव के लिए देखिए जैन सि. भा. वर्ष पृ. ९ मे श्री. गोंडे का लेख।

७ इस की प्रकाशित प्रति के लिए देखिए जैन सि. भा. वर्ष १ पृ. ३८ । यहाँ उपयुक्त प्रति कुछ भिन्न और अधिक अच्छी माल्म होने से उसी का उपयोग किया गया है ।

८ पहले जिन का उछेल आ चुका है उन के अतिरिक्त पट्टावली में इस के पहले लक्ष्मीसेन, रिविपेण, रामसेन, कनकसेन, बंधुषेण, विष्णुसेन, मिछिपेण, शिवायन, महावीर, भावसेन, अरिष्टनेमि, अर्हद्बलि, अजितसेन, गुणसेन, सिद्धसेन, समन्तभद्र, शिवकोटि, नेमिसेन, छत्रसेन, लोहसेन, स्रसेन, कमलभद्र, देवेंद्रसेन, दुर्लभसेन, श्रीषेण और लक्ष्मीसेन इन का वर्णन किया गया है।

९ अलकेश्वर शायद अंकलेसर का रूपान्तर है जो गुजरात में है। उल्लिखित

इन के अनंतर धारसेन का उल्लेख है [ ले. १९ ]। इन का मंभेरी के धनेश्वर भट्ट के साथ कुछ विवाद हुआ था। १°

इन के बाद देवसेन का उल्लेख है। इन के एक शिष्य ने समयसार की एक प्रति लिखि थी<sup>'१</sup>। इस का लेखन स्थान खानदेश जिलेका धरणगांव था [ले. २०]।

इन के पट्ट पर सोमसेन अधिष्ठित हुए [ ले. २१; २२]। विदर्भ स्थित कारंजा शहर में इन के शिष्य ववेरवाल ज्ञातीय साह यूनांजी खटोड रहते थे। आप ने १०८ मंदिर बनवाये थे और १८ स्थानों पर शास्त्र मांडार स्थापित किये थे। चित्तीड किले पर चंद्रप्रभमंदिर के सामने आप ने एक कीर्तिस्तम्भ स्थापित किया था। १२ आप का यह वृत्तान्त जिस लेख से मिलता है उस में संवत् १५४१ और शक १४९१ के अंक हैं जो गलत हैं क्यों कि इन दोनों में उक्त कोधित संवत्सर नहीं आता है। यह विषय अनुसंधान की अपेक्षा रखता है।

इन के पट्ट पर गुणभद्र विराजमान हुए [ ले. २३, २४ ]। आप ने संवत् १५७९ में एक जलयंत्र प्रतिष्ठापित किया था।

आप के बाद क्रमशः वीरसेन और युक्तवीर पट्ट पर आए। वीरसेन ने कर्णाटक में उपदेश दिया था<sup>93</sup> [ले. २५, २६]।

शासक संभवतः सुलतान महमदशाह बेगडा है जिसका राज्य काल सन १४५८-१५११ ईसवी है।

१० यह गांव विदर्भ के अकोला जिले मे है।

११ यह प्रति संवत १५१० की लिखी है। उस के ८० वें प्रश्न पर यह लेख है। इस की पूरी प्रशस्ति के लिए (ले. ५६५) देखिए।

१२ इस के विषय में मतान्तरों की चर्चा के लिए अनेकान्त वर्ष ८ पृ. १४२ में मुनि कान्तिसागर का लेख देखिए।

१३ संभवतः इन्ही का उल्लेख भ. सोमकीर्ति के एक लेख में हुआ है (ले. ६५१)। इनके एक और सम्भव उल्लेख के लिए देखिए नीट ८४।

युक्तवीर के पट्ट पर माणिकसेन प्रतिष्ठित हुए। इन ने शक १४२४ में एक अरहंत मूर्ति स्थापित की [ छे. २७, २८ ]।

इन के बाद क्रमशः गुणसेन और लक्ष्मीसेन पृश्विश हुए। गुणसेन का नामान्तर गुणभद्र था। लक्ष्मीसेन ने एक नंदीश्वर मूर्ति और एक अनंत यंत्र प्रतिष्ठापित किया किन्तु इन दोनों पर संवत् का निर्देश ठीक नहीं है [ ले. २९–३३]। सोमविजय ने आप की स्तुति की है।

आप के बाद सोमसेन पट्टाधीश हुए। कृष्णपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र इन्ही की रचना है है। इन ने संवत् १५९७ में कोई मूर्ति प्रतिष्ठापित की (ले. ३४–३६)।

इन के बाद क्रमशः माणिक्यसेन और गुणभद्र भट्टारक हुए ( ले. ३७-३८ )।

गुणभद्र के शिष्य सोमसेन दीर्घकाल तक पद्दाधीश रहे। इन ने संवत १६५६ के श्रावणमें रिवर्षण कृत पद्मचिरत के आधार पर संस्कृत में रामपुराण की रचना की (ले. ३९)। शब्दरत्नप्रदीप नामक संस्कृत कोश की संवत् १६६६ में उदयपुर में लिखी गई एक प्रति पर आप का नाम अंकित है (ले. ४०)। धर्मरिसक त्रैवर्णिकाचार नामक संस्कृत ग्रंथ आप ने संवत १६६७ की कार्तिक पौर्णिमा को पूरा किया (ले. ४१)। शक्त १५६१ की फाल्गुन शुक्र ५ को आप ने पार्श्वनाथ और संभवनाथ की मूर्तियां प्रतिष्ठापित कीं (ले. ४२, ४३)। आप के शिष्य अभय पंडित ने रिवत्रत कथा लिखी है (ले. ४४)।

सोमसेन के पट्ट पर जिनसेन आसीन हुए। आप ने शक १५७७ की मार्गशीर्ष शुक्र १० को पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की (छे. ४५)। शक १५८० में आप ने पद्मावती की मूर्ति प्रतिष्ठित की (छे. ४६)। यह

१४ अगले लेख को देखते हुए कृष्णपुर कालवाडा का संस्कृत रूप प्रतीत होता है। यह सूरत जिले में है।

प्रतिष्ठा कारंजा में हुई थी। शक १५८१ की फाल्गुन शुक्र १३ को चवर्या माणिक ने रत्नाकर विरचित समवशरण पाठ की एक प्रति आप को अपण की (ले. ४७)। शक १५८२ की फाल्गुन शुक्र ७ को आपने एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ४८)। इसी प्रकार शक १६०७ में जाली ग्राम में आप ने एक मूर्ति प्रतिष्ठित की (ले. ४९)। अचलपुर में आप को एक वार सर्पदंश हुआ और दूसरी वार धोखे से भोजन में वचनाग की वाधा हुई किन्तु दोनों बार विषापहार स्तोत्र के पठन से ही आप नीरोग हो गये। आप हूंबड जाति के रायमल साह के पुत्र थे। आप की जन्मभूमि खंभात थी। आप का विद्याभ्यास पद्मनंदिजी के पास और पट्टाभिषेक कारंजा में हुआ था। आप ने गिरनार, सम्मेद शिखर, माणिक्यस्थामी आदि यात्राएं कीं। आप के द्वारा सोयरासाह, निवासाह, माधवसाह, गनबासाह और कान्हासाह इन पांच व्यक्तियों को संघपित पद प्राप्त हुआ। अंतिम समारोह रामटेक में हुआ था (ले. ५०)। पूरनमल ने आप की स्तुति की है (ले. ५१) और आप की मयूरपिच्छी का उल्लेख किया है।

जिनसेन के उत्तराधिकारी समन्तभद हुए। इन का कोई उल्लेख नहीं मिला है। इन के बाद छत्रसेन भद्दारक हुए। आप ने संवत १७५४ में एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की (ले. ५२)। आप का निवास कारंजा में था (ले. ५३)। द्रौपदीहरण, समवशरण पट्पदी, मेरुपूजा, पार्श्वनाथपूजा, झूलना, अनंतनाथ स्तोत्र और पद्मावती स्तोत्र ये कृतियां आप ने लिखीं (ले. ५३-५९)। आप के शिष्य हीरा ने संवत् १७५४में कडतसाह से प्रेरणा पाकर वृधणपुर में अनिरुद्धहरण की रचना की (ले. ६०)। छत्रसेन की एक आरती भी उपलब्ध है (ले. ६१)। अर्जुनसुत और बिहारीदास ने आप की प्रशंसा की है (ले. ६२, ६३)।

१५ संभवत: बलाकार गग-ईडर शाला के रामकीर्ति के पट्टशिष्य पद्मनंदि ही यहां उल्लिखित हैं।

१६ यह संभवत: बुन्हागपुर का संस्कृत रूपांतर है।

इन के अनंतर नरेंद्रसेन पट्टाधीश हुए। आप ने शक १६५२ में एक ज्ञानयंत्र प्रतिष्ठित किया [ ले. ६४ ]। स्रत में रहते हुए आप ने संवत् १७९० में आश्विन कृष्ण १३ को यशोधरचिरत की प्रति लिखी [ले. ६५]। आप की पूजा से आप की गुरुपरंपरा की नामावली मिलती है [ ले. ६६ ]। आप ने पार्श्वनाथ पूजा और वृपमनाथ पालणा ये रचनाएं लिखीं [ ले. ६७, ६८ ]। आप के शिष्य अर्जुनसुत सोयरा ने कैलास छप्य लिखें जिन में आप की चंपापुर यात्रा का भी उल्लेख है। कैलास छप्य की रचना देवलगांव में हुई थी [ ले. ६९ ]।

नरेन्द्रसेन के पट्ट पर शान्तिसेन प्रतिष्ठित हुए। आप ने कारंजा में शक १६७३ की फाल्गुन कृष्ण १२ को एक चंद्रप्रभ मूर्ति स्थापित की (के.७०)। शक १६७५ की भाद्रपद शुक्ल १२ को आप ने एक पोडश कारण यंत्र प्रतिष्ठित किया (के.७१)। शक १६७८ की माघ शुक्र १४ को पार्श्वनाथ की एक मूर्ति आप के द्वारा प्रतिष्ठित हुई (के.७२)। आप की शिष्या शिखरश्री के शिष्य वानार्शिदास ने संवत् १८१६ में देवलगांव में हरिवंश रास की एक प्रति लिखी (के.७३)। आप के शिष्य रतन ने रामटेक यात्रा के समय श्री शान्तिनाथ की एक विनती वनाई थी (के.७४)। आप के एक शिष्य तान् के किवत्तों से पता चलता है कि आप फ्टानसेठ और चंदावाई के पुत्र थे तथा आप ने सागरस्नान किया और विदर के जिन मंदिर के दर्शन किये थे (के.७५)।

शान्तिसेन के बाद सिद्धसेन पद्दाधीश हुए। आप ने संवत् १८२६ की वैशाख कृष्ण ११ को कोई मृर्ति प्रतिष्ठित की ( छे. ७७ )। हैं इस के दूसरे ही दिन साह रतन ने आप की एक आरती बनाई जिस में कहा

१७ इन की रचना का शक प्रशस्ति मे दिया है। किन्तु उस का अर्थ स्पष्ट नहीं है।

१८ इस का शक निर्देश भी स्पष्ट नहीं है।

१९ इस का शक निर्देश गलत है।

गया है कि शान्तिसेन से आप की मुलाकात कोल्हापुर में हुई और वहां से आप कारंजा पंधारे थे (ले. ७८)। इसी समय आप के द्वारा एक पार्श्वनाथ म्र्ति भी स्थापित हुई थी (ले. ७९)। संवत् १८४६ की कार्तिक शुक्र १४ को आप ने एक मुनिसुवत म्र्ति स्थापित की (ले. ८०)। आप के प्रिय शिष्य रत्नकीर्ति ने संवत् १८६९ की चैत्र शुक्र ९ को सकलभूषण कृत पट्कमीपदेश रत्नमाला प्रन्य का मराठी श्लोकवद्भ अनुवाद अमरावती में पूरा किया (ले. ८१)। आप की एक पूजा माधव द्वारा और एक स्तुति राघव द्वारा बनाई गई है (ले. ८२-८३)। येमासाह ने आप की प्रशंसा की है (ले. ८४)।

सिद्धसेन के पट्ट पर लक्ष्मीसेन अभिषिक्त हुए। आप ने संवत् १८९९ की चैत्र शुक्र १० को नागपुर मे गौतम गणधर पादुकाओं की स्थापना की। उ

२० स्थानिक अनुश्रुति से पता चलता है कि लक्ष्मीसेन का स्वर्गवास संवत् १९२२ में हुआ । उन के कोई तेरह वर्ष बाद मुडिबिद्री से आए हुए कुमार चंद्रय्या पट्टाभिषिक्त किये गय तथा आप का न्तन नाम वीरसेन रखा गया । आप की आयु उस समय २८ वर्ष थी। कोई ६० वर्ष तक पट्टाधीश रह कर आप ने कई मूर्ति प्रतिष्ठाएं कीं । इन में नागपुर, कलमेश्वर, कारंजा, पिंपरी, भातकुली आदि स्थानों की प्रतिष्ठाएं विशेष महत्त्वपूर्ण रहीं। आचार्य कुंदकुंद कृत समयसार पर आप की बहुत श्रद्धा थी तथा उस विषय पर आप के प्रवचन बहुत अच्छे हुआ करते थे। आप का स्वर्गवास ज्येष्ठ शुक्ल दितीया संवत् १९९५ में हुआ। आप की समाधि कारंजा में है।

```
(सेनगण--कालानुऋम)
       चन्द्रसेन
       आर्यनिन्द
       वीरसेन ( संवत् ८७३)
3
४ विनयसेन ५जिनसेन (संवत् ८९४)
६
           गुणभद
        लोकसेन (संवत् ९५४)
9
     कुमारसेन
6
     वीरसेन
9
 १० कनकसेन (संवत् ९५८)
      वज्रपाणि ( संवत् १०५८ )
 १२ ब्रह्मसेन
     आर्यसेन
 १३
 १४ महासेन (संत्रत् १११०)
 १५ रामसेन ( संवत् ११३४ )
 १६ रामचंद्र (संवत् ११५१)
 १७ चंद्रप्रभ
     माधवसेन ( संवत् ११८१ )
 १९ अनन्तवीर्य
```

```
30
    बाळचन्द्र
    प्रभाचन्द्र
    कल्नेले देव
    अष्टोपवासि देव
२४ हेमनन्दि
२५ विनयनिद
२६ एकवीर
२७ पञ्च पण्डित ( संवत् ११८०)
२८ मुनिसेन
२९ श्रीधरसेन
     सोमसेन
३०
     श्रुतवीर
3 ?
     धारसन
32
    देवसेन (संवत् १५१०)
     सोमसेन ( संवत् १५४१ )
३५ गुणभद्र (संवत् १५७९)
     वीरसेन
३६
३७ युक्तवीर
```

```
३८ माणिकसेन (संवत् १५५८)
३९ गुणसेन (गुणभद्र)
   लक्ष्मीसेन
80
    सोमसेन (संवत् १५९७)
   माणिवयसेन
83
४३ गुणभद
४४ सोमसेन (सं. १६५६--१६९६)
४५ जिनसेन (सं.१७१२--१७४२)
४६ समन्तभद
४७ छत्रसेन (संवत् १७५४)
४८ नरेन्द्रसेन (सं.१७८७-१७९०)
४९ शान्तिसेन (सं.१८०८-१८१६)
५० सिद्धसेन (सं.१८२६ -१८६९)
    लक्ष्मीसेन (सं.१८९९--१९२२)
५२ वीरसेन (सं.१९३६--१९९५)
```

## लेखांक ८६ - पुराणसार

श्रीचद्र

धारायां पुरि भोजदेवनृपते राज्ये जयत्युचकैः श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्ज्ञात्वा पुराणं महत्। मुक्टार्थं भवभीतिभीतजगतां श्रीनंदिशिष्यो बुधो कुर्वे चारु पुराणसारममछं श्रीचंद्रनामा मुनिः॥ श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे सप्तत्यधिकवर्षसहस्रे पुराणसाराभिधानं समाप्तम्॥

[अ.२ पृ.५८]

### लेखांक ८७ - उत्तरपुराण टिप्पण

श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहस्रे महापुराणविषमपद-विवरणं सागरसेन परिज्ञाय मूलटिप्पणं चालोक्य कृतमिदं समुचयटिप्पणं आज्ञापातभीतेन श्रीमद् वलात्कारगणश्रीनंद्याचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्र-मुनिना निजदोर्ददण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य राज्ये।।

[ उपर्युक्त ]

### लेखांक ८८ - पद्मचरित टिप्पण

वल्लात्कारगणश्रीश्रीनंद्याचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना श्रीमिद्ध-क्रमादित्यसंवत्सरे सप्ताशीत्यधिकवर्षसहस्रे श्रीमद्धारायां श्रीमतो भोजदेवस्य राज्ये पद्मचरिते...।।

[ उपर्युक्त ]

# लेखांक ८९ - बेळगामि शिलालेख

केशवनंदि

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयश्रीष्ट्रश्वीवह्नभमहाराजाधिराजपरमेश्वर-भट्टा-रक-सत्याश्रयकुळतिळकं-चालुक्याभरणं श्रीमत् त्रैलोक्यमहृदेवर विजयराज्यं प्रवर्तिसे तत्पादपह्नवोपशोभितोत्तमांगं स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्द-महा-मंडलेश्वरं वनवासिपुरवरेश्वरं महालक्ष्मीलब्धवरप्रसादं श्रीमन्महामंडलेश्वरं चा-ण्डरायरसर् वनवासिपन्निर् छासिरमनाळुत्तमिरल राजधानिवळ्ळगावेय नेले वीडिनोळ् शक वर्ष ९७० नेय सर्वधारीसंवत्सरद ज्येष्टशुद्धत्रयोदशी आदित्यवारदन्दु जजाहुति-श्रीशांतिनाथसंवंधियप वल्रगारगणद मेघनंदि-भद्दारक शिष्यरप केशवनंदि अष्टोपवासिभद्दारर वसदिगे पूजानिभित्तिदिं धारापूर्वकं जिड्डुळिगे ७० र वळिय राजधानिवळ्लिगावेय पुहेय वयलोळ् भेरुण्डगळेयोळ् कोट्ट गळदे मत्तरय्दु अदर सीमे…॥

[ जैन शिलालेख संग्रह भा. २ पृ. २२० ]

### लेखांक ९० - बलगाम्वे शिलालेख

केशवदेव

स्विस्त श्रीचित्रकूटाम्नायदाविल मालवद शांतिनाथदेवसंबंध श्रीबला-त्कारगण मुनिचंद्रसिद्धांतदेवर शिसिनु अनंतकीर्तिदेवरु हेग्गडे केसवदेवंगे धारापूर्वकं माडिकोटेचु प्रथिष्टे पुण्य सांति…।।

[ उपर्युक्त पृ. २६५ ]

## लेखांक ९१ - कोणूर शिलालेख

पद्मप्रभ

श्रीरमणीमासि वळत्कारगणांमोधि कोण्डन्रोळ् निधिगं।
भूरमणीमकुटाळंकारित् नेसेदोप्पि तोर्प जिनमंदिरमं।। १२
उदयगिरींद्रदोळेसेवय्तुदितोदयवागिवळेप चंद्रन तेरद्न्तुदियिसिदं कुवळयकभ्युद्यकरं तद्गणादियोळ् गणचंद्रं।। १७
पक्षोपवासिदेवनघक्षय तन्मुनिपदाब्जमधुकरशीळं।
रिक्षतगुणगणनिळयमुमुश्लुजनानंदियप्प नयनंदिबुधं॥ १८
आ नयनंदिय शिष्यं नानाविद्याविळासन् र्जिततेजं।
श्रीनारीनाथनवोळ् भूनुतना श्रीधरार्ययतिपतितिळकं।। १९
तन्मुनिपदाब्जमधुकरनुन्मद्मिण्याकथाविमथनं मुनिपं।
सन्मार्गिचंद्रकीर्ति वियन्मार्गद चंद्रनंते कुवळयपूज्यं॥ २०
अतिचतुरकविचकोर प्रतिदरस्मरेनयनमींटिदपुदुदंवितकर्णचंचुपुटिदं श्रुतिकीर्तिमुनींद्रचंद्रवाक्चंद्रिकेय।। २१
श्रीधरनेसेदं सुयशः श्रीधरनिधगतसमस्तिजनपतितत्त्वश्रीधरनेसेदं सद्वाक् श्रीधरना चंद्रकीर्तिदेवन तनयं।। २२
आ मुनिमुख्यन शिष्यं श्रीमचारित्रचिक्रमुजनविळासं

भूमिपिकरीटताडितकोमळनखरित्रमनेमिचंद्रमुनींद्रं ॥ २३ श्रीधरवनजदिसिरियं साधिपेनेवंतिरेसेव मधुपन तेरनं श्रीधरपदसरिसजदोळ साधिपवोळेसेदु वासुपूज्यं पोल्तं ॥२४ बृंहितपरमतमदकरिसिंहं त्रैविद्यवासुपूज्यानुजनुद् घांसस्संहरनेसेदं संहतकामं यशिवमछयाबुधं ॥ २७ अतिचतुरकविकदंवकनुतपद्मप्रभमुनीशराद्धांतेशं । श्रुतकीर्तिप्रियनेसेसं यतिपत्रैविद्यवासुपूज्यतनुजं ॥ २८

स्वस्ति श्रीमचाळुक्यविक्रमकालद् १२ नेय प्रभवसंवत्सरद् पौषकृष्ण-चतुर्दशी वड्ड वारदुत्तरायण संक्रांतियंदुः ॥

( उपर्युक्त पृ. ३३६ )

#### लेखांक ९२ - नेसगीं शिलालेख

कुमुदचंद्र

श्रीमूलसंघद बलात्कारगणद श्रीपार्श्वनाथदेवर श्रीकुमुद्चंद्रभट्टारक्-देवर गुडु बाडिगसान्ति सेडियरु मुख्यवागिनखरंगळु माडिसिद नखर जिनालय ।।

( उपर्युक्त पृ. ३६४ )

## लेखांक ९३ - संभवनाथ मृति

देशनंदी

संवत १२५८ श्रीवलात्कारगणे पंडित श्रीदेशनंदी गुरुवर्यवरान्वये साधु सीलेण तस्य भार्यो हर्षिणी तयोः सुत साधु गासूल सांतेण प्रणमित नित्यं।। (पावागिरि, अ. १२ पृ. १९२)

### लेखांक ९४ - सोनागिरि शिलालेख

कनकसेन

मंदिर सह राजत भये चंद्रनाथ जिन ईस । पोश सुदी पूनम दिना तीन सतक पेतीस ॥ मूलसंघ अर गण करो बलात्कार समुझाय । श्रवणसेन अरु दूसरे कनकसेन दुइ भाय ॥ बीजक अक्षर बांचके कियो सुनिश्चय राय । और लिख्यो तो बहुतसो नहि पच्यो लखाय ॥

( भा. ५ पृ. १९५)

#### लेखांक ९५ - विंध्यगिरि शिलालेख

वर्धमान

श्रीमूलसंघपयःपयोधिवर्धनसुधाकराः श्रीवलात्कारगणकमलकलिका-कलापविकचनदिवाकराः वनवा ति कीर्तिदेवाः तिहाष्याः रायमुजसुद्दाम "आचार्यमहावादिवादीश्वर-रायवादिपितामह-सकलिवद्धज्ञनचक्रवर्ति-देवेंद्र-विशालकीर्तिदेवाः तिहाष्याः भट्टारकश्रीशुभकीर्तिदेवास्तिहाष्याः कलिकाल-सर्वज्ञभट्टारक-धर्मभूषणदेवाः तिहाष्याः श्रीअमरकीर्त्याचार्याः तिहाष्याः मालिर्वा तिनृपाणां प्रथमानल रिस्त जुतपा यमुहासक देमक "चार्यपद्दविपुलाचला करणमार्तण्डमण्डलानां भट्टारकधर्मभूषणदेवानां व तत्त्वार्थवाधिवर्धमानिहमांशुना विभान-स्वामिना कारितोहं आचार्याणां "स्विस्ति शकवर्ष १२८५ परिधावि संवत्सरे वैशाख शुद्ध ३ बुधवारे ॥

( जैन शिलालेख संग्रह १ पृ. २२३ )

## लेखांक ९६ - विजयनगर शिलालेख

धर्मभूषण

श्रीमूळसंघेजनि नंदिसंघस्तस्मिन् वलात्कारगणोतिरम्यः। तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयोभूदिह पद्मनंदी ॥ ३ केचित्तद्न्वये चारुमुनयः खनयो गिराम्। जलधाविव रत्नानि वभूवुर्दिन्यतेजसः॥ ५ तत्रासीचारुचारित्ररत्नरत्नाकरो गुरु:। धर्मभूषणयोगीन्द्रो भट्टारकपदांचितः ॥ ६ शिष्यस्तस्य मुनेरासीदनर्गळतपोनिधिः। श्रीमानमरकीर्त्यार्थो देशिकाग्रेसरः शमी ॥ ८ श्रीधर्मभूषोजिन तस्य पट्टे श्रीसिंहनंद्यार्थगुरोः सधर्मा । भट्टारकः श्रीजिनधर्महर्म्यस्तम्भायमानः कुमुदेंदुकीर्तिः ॥ ११ पट्टे तस्य मुनेरासीद् वर्धमानमुनीश्वरः। श्रीसिंहनंदियोगींद्रचरणांभोजषट्पदः ॥ १२ शिष्यस्तस्य गुरोरासीद् धर्मभूषणदेशिकः। भद्रारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्जितः ॥ १३ आसीद्सीममहिमा वंशे याद्वभूभृताम्। अखंडितगुणोदारः श्रीमान् बुक्रमहीपतिः ॥ १५

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

उदभूद् भूभृतस्तस्माद् राजा हरिहरेश्वरः ।
कलाकलापनिलयो विद्युः श्लीरानिधरिव ॥ १६
आसीत्तस्य महीजानेः शक्तित्रयसमन्वितः ।
कुलक्रमागतो मंत्री चैचदण्डाधिनायकः ॥ १९
तस्य श्रीचैचदण्डाधिनायकस्योर्जितश्रियः ।
आसीदिरुगदण्डेशो नंदनो लोकनंदनः ॥ २०
स्वित्त शकवर्षे १३०७ प्रवर्तमाने क्रोधनवत्सरे फाल्गुनमासे
कृष्णपश्ले द्वितीयायां तिथौ शुक्रवासरे ।
अस्ति विस्तीर्णकर्णाटधरामंडलमध्यगः ।
विषयः कुंतलो नाम्ना भूकांताकुंतलोपमः ॥ २५
विचित्ररत्नरुचिरं तत्रास्ति विजयाभिधं ।
नगरं सौधसंदोहदर्शिताकांडचंद्रिकम् ॥ २६
तस्मित्रिरुगदंडेशः पुरे चारु शिलामयम् ।
श्रीकुन्थुजिननाथस्य चैत्यालयमचीकरत् ॥ २८
भद्रमस्त जिनशासनाय ।

(भा. १ कि. ४ पृ. ९०)

### लेखांक ९७ - न्यायदीपिका

मद्गुरोर्वर्धमानेशो वर्धमानदयानिथेः। श्रीपादस्रोहसंवंधात् सिद्धेयं न्यायदीपिका ॥ १ इति श्रीमद्वर्धमानभट्टारकाचार्यगुरुकारुण्यसिद्ध-सारस्वतोदयश्रीमद-भिनवधर्मभूषणाचार्यविरचितायां न्यायदीपिकायामागमप्रकाशः समाप्तः। (अ. १ पृ. २७२)

## बेलात्कार गण-प्राचीन

इस गण का नामकरण सबसे प्राचीन लेखोंमें [ले. ८७,८८] बलात्कार गण यही पाया जाता है। िकन्तु इस का मूल रूप बळगार गण यही माल्रम पडता है िले. ८९ । इसके दूसरे रूप बळात्कार और बळात्कार भी हैं िले. ९१ । इस गण के प्राचीन उल्लेख ज्यादातर कर्णाटक के मिले हैं िकन्तु इन्ही में एकसे इस का सम्बन्ध चित्रक्ट और मालबसे जोडा गया है िले. ९० । चौदहवीं सदी से इस के साथ सरस्वती गच्छ और उस के पर्यापवाची भारती, वागेश्वरी, शारदा आदि नाम जुडे हैं िले. ९६,१६७,१८१, आदि । इस नाम का सम्बन्ध उस बादसे जोडा जाता है जिसमे दिगम्बर संघ के आचार्य पद्मनित्वने श्वताम्बरोंसे विवाद कर पाषाणकी सरस्वती मूर्तिसे मन्त्रशक्ति द्वारा निर्णय कराया था। यह बाद गिरनार पर्वत पर हुआ कहा जाता है । ये पद्मनित्द सम्भवतः आचार्य कुंदकुंद ही हैं । इन्हीं से इस गण का तीसरा विशेषण कुंदकुंदान्वय प्रचलित हुआ है [ले. १०८ आदि । कहीं कहीं इसे नित्दसंघ या नंद्याम्नाय भी कहा है (ले. २६७ आदि )।

बलाकार गण का सब से प्राचीन उल्लेख आचार्य श्रीचन्द्र ने किया है। आप के दीक्षागुरु आ. श्रीनन्दि और विद्यागुरु आ. सागरसेन थे। आप का निवास धारा नगरी में था जहां उस समय महाराज भोज राज्य कर रहे थे। आपने संवत् १०७० मे पुराणसार, संवत् १०८० मे उत्तरपुराण टिप्पण और संवत् १०८७ मे पद्मचिरत टिप्पण की रचना की िले. ८६-८८]।

इस गण के दूसरे आचार्य केशवनिद थे। चालुक्य वंशीय त्रैली-क्यमल्ल देव के राज्यकाल में शक ९७० की ज्येष्ठ शुक्क १३ को जजा-हुति के शान्तिनाथ मन्दिर के लिए मंडलेश्वर चाबुण्डराय ने राजधानी बळ्ळिगावे से आप को कुछ दान दिया। आप अष्टोपत्रासी थे तथा मेत्र-नन्दि भद्दारक के शिष्य थे (ले. ८९)। इन के अनंतर चित्रक्टाम्नाय के मुनिचंद्र के प्रशिष्य तथा अनन्तकीर्ति के शिष्य केशवदेव को दिये गये दान का उल्लेख मिलता है। इस लेखका समय १२ वीं शताब्दी माना गया है [ ले. ९० ]।

इन के बाद पद्मप्रभ आचार्य का उल्लेख आता है। आप की गुरु-परम्परा पक्षोपवासिमुनि-नयनन्दि-श्रीधर-चन्द्रकीर्ति-श्रीधर-नेमिचन्द्र-सहपाठी वासुपूज्य-पद्मप्रभ इस प्रकार कही गई है। संवत् ११४४ की पौष कृष्ण १४ को उत्तरायण संक्रान्ति के अवसर पर आप को कुछ दान दिया गया था [ ले. ९१ ]।

अगला उछेख भद्दारक कुमुदचंद्र की एक मूर्ति का है। जो पार्श्व-नाथ के नगरजिनालय में स्थापित की गई थी। इस का समय भी त्रारह्वीं सदी माना गया है [ले. ९२]।

इन के बाद पंडित देशनंदि का उल्लेख मिलता है। आप ने संवत् १२५८ में एक संभवनाथ मूर्ति प्रतिष्ठापित की [ ले. ९३ ]।

श्रवणसेन और कनकसेन इन दो बन्धुओं के द्वारा संवत् ३३५ की पौष शुक्क १५ को प्रतिष्ठापित किये गये चन्द्रप्रभ मन्दिर का उल्लेख एक उत्तरकालीन लेख में मिलता है [ ले. ९४ ] पं. प्रेमीजी का अनुमान है कि ये अंक १३३५ होंगे। <sup>२२</sup>

इन के अनन्तर स्वामी वर्धमान का शक १२८५ का उक्केख प्राप्त होता है [ छे. ९५ ] आप की गुरुपरम्परा वनवा (सिवसं) तकीर्ति-देवेंद्र-विशालकीर्ति-शुभकीर्ति-धर्भभूषण-अमरकीर्ति-धर्मभूषण-वर्धमान इस प्रकार है। ३३

२१ कुंदकुंदाचार्य विरचित नियमसार की संस्कृत टीका सम्भवतः इन्ही पद्म-प्रभदेव की बनाई है ।

२२ बलात्कार गण में सेनान्त नाम नहीं पाये जाते। संभवतः ये गृहस्थों के नाम हैं।

२३ वर्धमान विरचित वरांगचरित के परिचय के लिये जटासिंहनंदि कृत वरांग-चरित की डॉ. उपाध्ये लिखित प्रस्तावना देखिए।

वर्धमान के शिष्य धर्मभूषण हुए। इन के समय शक १३०० की फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को राजा हरिहर के मंत्री चैच दंडनायक के पुत्र इरुगप्प ने विजयनगर में कुन्थुनाथ का एक मन्दिर बनवाया [ ले. ९६ ]। धर्मभूषण ने न्यायशास्त्रमें प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए न्याय-दीपिका नामक प्रंथ की रचना की। इस के प्रथम प्रकाश में प्रमाणलक्षण का, दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाणों का तथा तीसरे प्रकाशमें परोक्ष प्रमाणों का अच्छा विवेचन किया गया है [ ले. ९७ ]।

#### बलात्कार गण-प्राचीन-कालपट

```
१ श्रीनन्दि
।
२ श्रीचन्द्र [संवत् १०७०-१०८७]
३ मेघनन्दि
।
४ केशवनन्दि (संवत् ११०४)
५ मुनिचन्द्र
।
६ अनन्तकीर्ति
।
७ केशवदेव
८ पक्षोपवासी
```

```
नयनन्दि
     श्रीधर
20
     चन्द्रकीर्ति
    श्रीधर
१३ वासुपूज्य १४ नेमिचन्द्र
१५ पद्मप्रभ [ संवत् ११४४ ]
१६ कुमुदचन्द्र
१७ देशनन्दी [ संवत् १२५८ ]
१८ श्रवणसेन-कनकसेन [सं.१३३५]
१९ वनवासि वसन्तकीर्ति
२० देवेंद्र विशालकीर्ति
    शुभकीतिं
२२ धर्मभूषण
    अमरकीर्ति
23
२४ सिंहनन्दि २५ धर्मभूषण
२६ वर्धमान [संवत् १४१९]
२७ धर्मभूषण [संत्रत् १४४२]
```

#### ३. बलात्कार गण - कारंजा शाखा

### लेखांक ९८ - पट्टावली

अमरकीर्ति

श्रीनंदिसंघ-सरस्वतीगच्छ-बलात्कारगणात्रगण्यानां आचार्यवरेण्यानां परंपराप्रवर्तितमहासिंहासनयोग्यानां श्रीमद्मरकीर्तिराउलप्रियात्रमुख्यानां।

#### लेखांक ९९ - दशभक्त्यादि महाशास्त्र

विशालकीर्ति

भट्टारको वलात्कारगणाधीशो महाताः।
विशालकीर्तिवादींद्रः परमागमकोविदः॥
सिकंदरसुरित्राणप्राप्तसत्कारवैभवः।
महावादिजयोद्भूतयशोभूषितविष्टपः॥
श्रीविरूपाक्षरायस्य श्रीविद्यानगरेशिनः।
सभायां वादिसंदोहं निर्जित्य जयपत्रकम्॥
स्वीकृत्य च महाप्रज्ञावलेग बुधभूभुजैः।
मतं सरस्वतीमूलशासनं वा सदोज्वलम्॥
देवप्यदंडनाथस्य नगरे श्रीमदारगे।
प्रकाशितमहाजैनधर्मीभाद्भूसुरार्चितः॥

( भा. ग्र. पृ. १२५ )

#### लेखांक १०० - पट्टावली

विद्यानंद

प्रचंडाशेषतुरखराजाधिराजअल्लावदीनसुलतानमान्यश्रीमद्भिनववादि-विद्यानंदस्वामिनां ।

(म. ५७)

#### लेखांक १०१ - दशभक्तयादि महाशास्त्र

विशालकीर्तेः श्रीविद्यानंदस्वामीति शद्भितः । अभवत्तनयः साधुर्मेहिरायनृपार्चितः ॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

लक्ष्मीव्रह्मसंगनाथमहिते श्रीवीरपृथ्वीपतेः ।
आस्थाने विबुधत्रजं विजयवागृन्तेर्विजित्यावनौ
विद्यानंदमुनीश्वरो विजयते साहित्यचूहामणिः ॥
बीरश्रीवरदेवरायनृपतेः सद्भागिनेयेन वै
पद्मांवाकलगर्भवार्धिविधुना राजेंद्रवंद्यांद्रिणा ।
श्रीमत्सालुवकृष्णदेवधरणीकांतेन भक्त्यार्चितो
विद्यानंदमुनीश्वरो विजयते स्याद्वाद्विद्यापतिः ॥
यो विद्यानगरीधुरीणविजयश्रीकृष्णरायप्रभो—
रास्थाने विदुषां गणं समजयत्पंचाननो वा गजम् ।
सद्वाग्भिनंखरैरुदात्तविमल्ज्ञानाय तस्मै नमो
विद्यानंदमुधीश्वराय जगति प्रख्यातसत्कीतेये ॥
शाके विद्वखराव्धिचंद्रकलिते संवत्सरे शावरे
शुद्धश्रावणभाक्कतान्तधरणीतुग्मैत्रमेषे रवौ ।
किर्कित्थे सुगुरौ जिनस्मरणतो वादींद्रवृन्दार्चितः
विद्यानंदमुनीश्वरः स गतवान् स्वर्ग चिदानंदकः॥

( भा. ग्र. पृ. १२६ )

## लेखांक १०२ - दशभक्त्यादि महाशास्त्र

देवेंद्रकीर्ति

स्वामिविद्यादिनंदस्य भारतीभाललोचनं।
सूर्नुदंवंद्रकीर्त्यार्थो जातो भद्यारकाप्रणीः॥
बलात्कारगणांभोजभास्करस्य महाद्युतेः।
श्रीमदेवेंद्रकीर्त्याख्यभट्टारकिशरोमणेः॥
शिष्येण ज्ञातशास्त्रार्थस्वरूपेण सुधीमता।
जिनेंद्रचरणाद्वैतस्मरणाधीनचेतसा॥
वर्धमानमुनींद्रेण विद्यानंदार्थवंधुना।
कथितं दशभक्तादिशासनं भव्यसौख्यदं॥
शाके वेदखराव्धिचंद्रकालिते संवत्सरे श्रीष्ठवे
सिंहश्रावणिके प्रभाकरित्वे कृष्णाष्टमीवासरे।
रोहिण्यां दशभक्तिपूर्वकमहाशास्त्रं पदार्थोज्ज्वलं
विद्यानंदमुनिस्तुतं व्यरचयत् सद्वर्धमानो मुनिः॥

( भा. ग्र. पृ. १२२)

#### लेखांक १०३ - पट्टावली

तत्पट्टोद्याद्रिदिवाकरायमान-नित्याद्येकांतवादि-प्रथमवचनखंडन-प्रव-चनरचनाडंबर-पड्दर्शनस्थापनाचार्यपट्तर्कचकेश्वरश्रीमद्वेंद्रकीर्तिदेवानां ॥ ( म. ५७ )

#### लेखांक १०४ - पद्मावली

धमेचंद्र

तत्पट्टोदयदेवगिरिपरमताभिव्यंजनितिमरनिन्शिनदिनकरसमानानां सार्थकनामभद्रारकश्रीमद्धर्मचंद्रदेवानां ।। ( उपर्युक्त )

लेखांक १०५ - पद्मावती मृतिं

सक १४८७ प्रजापत संवत्सरे श्रीमूळसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे भ. धर्मचंद्राणाम उपदेशात् ज्ञाति बघेरवाल भुरा गोत्रे सा रतन भार्या पुतली…॥

(र. सुं. खेडकर, नागपुर)

लेखांक १०६ - पट्टावली

धर्मभूषण

तत्पट्टोदयाचलदिवाकरायमान ... भट्टारकश्रीधर्मभूषणदेवानां ॥ मि. ५७]

लेखांक १०७ - चंद्रप्रम मूर्ति

सके १५०३ वृषनाम संवत्सरे फागुण सुदि ७ श्रीमूलसंघे वलात्कार-गणे भ. धर्मभूषणोपदेशात् वधेरवालज्ञाति ठवला गोत्रे सं. पासुसा ।।। [अं. गु. मिश्रीकोटकर, नागपुर]

# हेखांक १०८ - नेमिनाथ मूर्ति

देवेंद्रकीर्ति

शके १५०३ वृषनाम्नि संबत्सरे फाल्गुणमासे शुक्रपक्षे ६ बुधवासरे रीमूह्संघो सुरम्वतीगुच्छे बलात्कार्गणे श्रीकंदकंदाचार्गान्वये भ श्रीधर्म-Collection Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha चंद्रस्तत्पट्टे भ. श्रीधर्मभूषणस्तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्त्युपदेशात् श्रीव्याचरवाल-ज्ञातीय खंडोरियागोत्रे ... ।।

( 年. १ )

### लेखांक १०९ - अंबिका रास

संवत १६४१ वर्षे कार्तग वदि ५ दिने श्रीएरंडवेलसुभस्थाने श्रीधर्म-नाथचैत्यालये मुनिश्रीदेवेंद्रकीर्ति लक्षितं वाई हरपमती पठनार्थ ॥

[ना. ३५]

### लेखांक ११० - द्वादशानुप्रेक्षा

शके १५१४ नंदननाम संवत्सरे पौपमासे शुक्रपक्षे त्रयोदसितिथौ गुरुवारे वराडदेशे श्रीमूळसंघे भा धर्मचंद्र तत्पट्टे भा धर्मभूषण तत्पट्टे भा देवेंद्रकीर्ति भा गंगराडाज्ञाति छघु नंदियामे आद्शेटी भा ताभ्यां स्वह्स्ते छिखितं ॥

[ना. १५]

### लेखांक १११ - नेमिनाथ पूजा

जलार्चेयजेहं मुदार्घेण देवं सुधर्मादिभूषं गुरुं भूपसेवं। परं प्राप्तकैवल्यराज्यं विशालं सुदेवेंद्रकीर्तिस्तुतं शर्मशालं॥

(月. १0)

## लेखांक ११२ - नंदीश्वर पूजा

सुभक्तिभाव पूजये परापरं जिणालये। सुधर्मभूषसायरं सुरेंद्रकीर्तिचर्चितं॥

(4.6)

## लेखांक ११३ - १ मृर्ति

कुमुदचंद्र

राक १५२२ सर्वरि नाम संवत्सरे मूलसंघे वैसाख सुदि १३ दिने श्रीमूलसंघे भा धर्मचंद्र तत्पट्टे भा श्रीधर्मभूषण तत्पट्टे भा श्रीदेवेंद्रकीर्ति CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha तत्पट्टे भ. श्रीकुमुदचंद्र। भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति उपदेशात् सं. वसराज नित्यं प्रणमंति ।।

( आर्वी, अ. ४ पृ. ५०२ )

## लेखांक ११४ - १ मृर्ति

शक १५३५ प्रमादि संवत्सरे फाल्गुण सुदि ५ श्रीमूळसंघे .....भ. श्रीधर्मचंद्रः धर्मभूषणः देवेंद्रकीर्तिः तत्पट्टे कुमुदचंद्रोपदेशात् सैतवाळज्ञातीय रत्नसाह समरासाह नित्यं प्रणमंति ॥

( बाळापुर, अ. ४ पृ. ५०२ )

## लेखांक ११५ - पार्श्वनाथ पूजा

मल्रयादिमृगपितपीठमंडितधर्मभूषणवंदितं देवेंद्रकीर्तिमुनींद्रसंभवकुमुद्चंद्रसुवंदितं । श्रीसंघसारिवशेषवरकृतभावभूतिविभूवरं भजतु भावजनाशकारणपार्श्वनाथजिनेश्वरं ॥

िना. ७८ ]

## लेखांक ११६ - ( पंचस्तवनावचूरि )

भ. श्रीकुमुदचंद्रै: ब्रह्मशीवीरदासाय दत्तमिदं पुस्तकं ॥

[ ना. ४८ ]

## लेखांक ११७ - सुदर्शन चरित्र

धर्मचंद्र

श्रीमूलसंघ वलात्कारगण। सरस्वतिगळ प्रमाण।। विश्वास वंश कुल मंडन। वृषभ चिन्ह गोत्रासी।। ५३ सोहितवाल प्रथम याती। ते वंसी जया जन्म स्थिती।। धर्मचंद्र गुरु दीक्षापती। नाम स्थिती वीरदास॥ ५४ पुढती दीक्षा महात्रती। गुरु धर्मचंद्र समर्थ॥ मस्तकीं ठेऊनी हस्त। पासकीर्ति नामना।। ५५ इाके पंधरासे एकुनवचास। प्रभव संवत्सर नाम वर्ष॥

CC-0. ASI Srinagar हा नुबलाती Collection Digitized By eGangotin Siddhanta Eyaan Kosha

श्रवण नक्षत्र ते प्रमाण । सिद्धयोग तो शुद्ध जाण ॥ भद्रा सप्त नाम करण । यंथ जाण समाप्त ॥ ५७

प्रसंग २५ [ ना. ४ ]

## लेखांक ११८ - बहुतरी

निमला म्या गुरु। सत्य धर्मचंद्रु।। त्रीसुद्धी हा वरु। मज त्याचा।। ४० येने पंथे पासकीर्ति म्हने जना।। सिद्ध सोहं गुना। सुअष्टभावे।। ४५

[ना. ५३]

### लेखांक ११९ - कलिकुंड यंत्र

संवत १६८६ श्रीमूलसंघे भारती श्रीधर्मचंद्र तदास्रीय आ. पासकीर्ति तदुपदेशात् संघवी बरहरसाह गोलसिंघारा रामटेक सांतिनाथ प्रसादेनू क्येष्ठ वद्य ५ भारती

(पा. २७)

## लेखांक १२० - पद्मावती मूर्ति

संमत १६९२ मिती वैशाख वदी ११ सोमवासरे भ. धर्मचंद्रजी ।।। ( सैतवाल मन्दिर, नागपुर)

### लेखांक १२१ - चरणपादुका

सं. १६९३ वर्ष शके १५५९ मनु नाम संवत्सरे मागसिर शुक्ठा २ शनै शुभमुहूर्ते श्रीमूळसंघे भ्याः कुमुद्चंद्रास्तत्पट्टे भ. श्रीधर्मचंद्रोपदेशात् जयपुर-शुभस्थाने बघेरवाळज्ञाति सं. श्रीपासा ।।।

[ चम्पापुर, भा. १९ पृ. ५९ ]

# लेखांक १२२ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शके १५६१ प्रमाथीनाम संवत्सरे फाल्गुण शुनि २ बृहस्पतित्रार

श्रीमूलसंघे भ. श्रीधर्मचंद्रोपदेशात् वघेरवालज्ञातीय ।।।

(新. ४)

# लेखांक १२३ - चौवीसी मृतिं

शके १५६७ पार्थिव नाम संवत्सरे श्रीमूळसंघे भ धर्मचंद्रोपदेशात् वघरवाळज्ञातीय खंडारिया गोत्रे श्रावण ।।

ं (दे. मा. दर्यापुरकर, नागपुर)

## लेखांक १२४ - ? मूर्ति

शके १५६९ सर्व जिष्ठ श्रीमूलसंघे भा श्रीधर्मभूषण तत्पट्टे भा देवेंद्रकीर्ति तत्पद्दे भा कुमुद्चंद्र तत्पट्टे भा श्रीधर्मचंद्र तदास्राये धर्माचार्य पासकीर्ति तदुपदेशात् साहितवालज्ञातीय ।।

(बाळापुर, अ. ४ पृ. ५०४)

# लेखांक १२५ - चौवीसी मृर्ति

वों नम सिद्धेभ्यः गोमटस्वामी आदीश्वरमूलनाईक चोवीस तीर्थंकरिक परतीमा चारुकीरित पंडित घरमचंद्र वलातकार उपदसा शके १५७० सर्व-धारी नाम संवत्सरे वैशाख वदी २ सुकुरवार देहरांकी पती स्यहें गोरवाल चवरे गोत्र जीनासा ।।

अवणबेळगुळ, [ जैनशिळाळेख संग्रह १ पृ. २२९ ]

# लेखांक १२६ - धर्मचंद्र गुरु प्जा

(पूजा-) कुमुद्चंद्रपदे प्रयजे वरं।
सुगुणधर्मसुचंद्रमुनीश्वरं॥१॥
(स्तुति-) स भवतु वरभूत्यै धर्मचंद्रो मुनींद्रो
द्विजकुरुमहिनोसौ वासुदेवेन वंद्यः॥१०॥

[म.६३]

# लेखांक १२७ - पार्श्वनाथ मूर्ति

धर्मभूपण

शाके १५७२ विकृती संवत्सरे फाल्गुण शुद्ध ११ शुक्रे भ. श्रीधर्मभूपणेः प्रतिष्ठितं ॥

[ 新. 4]

#### लेखांक १२८ - पोडशकारण यंत्र

शक १५७६ वर्षे जयनाम संवत्सरे मार्गशिष सुद १० श्रीमूळसंघे ... श्रीधर्मभूषणोपदेशात् नेवाज्ञातीय नहिया गोत्रे सा गणसा सुत ढढुसा एते पोडशकारण यंत्र नित्यं प्रणमंति ॥

[अ.४पू.५०३]

## लेखांक १२९ - ? मूर्ति

शके १५७७ वैसाख सुदि ९ शुक्रे मूळसंघे भा कुमुद्चंद्र तत्पट्टे भा धर्मचंद्र तत्पट्टे भा धर्मभूषणोपदेशात् मीन सेठ भार्या चाणइ भा ।

[ कोंढाळी, अ. ४ पृ. ५०५ ]

## लेखांक १३० - पार्श्वनाथ मूर्ति

सक १५७८ मूलसंघे भ. धर्मभूषण।

[ सुं. हि. जोहरापुरकर, नागपुर ]

## लेखांक १३१ - चौवीसी मृतिं

शके १५७९ वर्षे मार्गसिर सुदि १४ बुधे श्रीमूलसंघे भार देवेंद्रकीर्ति-देवाः तत्पट्टे भार कुमुदचंद्रदेवाः तत्पट्टे भारधर्मचंद्रदेवाः तत्पट्टे भारधर्मभूषण-गुरूपदेशात् वयेरवालज्ञातीय हरसौरा गोत्रे सा गंगासा भार्या चांगावाई भाष

[ नांदगांव, अ. ४ पृ. ५०५ ]

## लेखांक १३२ - नेमिनाथ मूर्ति

सके १५८० वर्षे विरोधिनाम संवत्सरे मार्गशिर शुद्धि ५ शुक्रे श्रीमूळसंघे •••म. श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. कुमुद्चंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. धर्मचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीधर्मभूषणोपदेशात् बघेरवालज्ञातीय हरसौरा गोत्रे सं. मेघ तस्य भार्या ।।

[का २]

# लेखांक १३३ - पार्श्वनाथ मृर्ति

शके १५८६ वर्षे क्रोधनाम संवत्सरे तिथी फागुण सुद ५ श्रीमूळसंघे ... भ. धर्मचंद्र तत्पट्टे भ. धर्मभूषण महाराज प. नेमाजी भार्या राजाई पुत्र सोकराजी ता प्रतिष्ठितं ॥

पा. ४३]

## लेखांक १३४ - श्रेयांस मूर्ति

शके १५९७ मूलसंघे बलात्कारगणे भ. धर्मभूषण अ हरीसाव पुत्र फकीचंद प्रणमंति ॥

पा. १०६]

#### लेखांक १३५ - रत्नत्रयउद्यापन

हग्बोधादिकशुद्धवृत्तजनितं रत्नत्रयं सद्वतं तत्पूजा रचिता मुनेंद्रगणिना पुण्यात्मना सूरिणा। सद्भट्टारकधर्मचंद्रपदभृद्धमीदिभूषात्मना भव्योपासकशीतलेशविहितप्रभात् निजार्थात् वरं॥

[ना. ९]

# लेखांक १३६ - चौवीसी मृतिं

धर्मचंद्र

शके १६०७ प्रभाव नाम संवत्सरे फाल्गुण विद १० भ. धर्मचंद्र उपदेशात् अनगरे ज्ञाते उज्येली पहीवार गोदसा भार्यी सेमाई अणमंति॥ (पा. १७)

## लेखांक १३७ - [ श्रुतस्कंध कथा ]

सं. १७४३ वर्षे श्रावण शुद्धि ७ शुक्ते भ. श्री ६ धर्मचंद्रः तस्य पंडित गंगादास लिखितं । श्रीकार्थरंजकनगरे श्रीचंद्रप्रभचैत्यालये ॥

( प. १ )

## लेखांक १३८ - पद्मावती मृर्ति

शके १६१२ ज्येष्ठ वदि ७ श्रीमूलसंघे ... धर्मभूषण तत्पट्टे भ. विशालकीर्ति तत्पट्टे भ. धर्मचंद्रोपदेशात् वघरवालज्ञाति खडासो गोत्रे सा राघुसा सुत लपुसा अंबिकां नित्यं प्रणमंति ॥

(मा. बा. आगरकर, नागपुर)

## लेखांक १३९ - पार्श्वनाथ भवांतर

सके सोलाशे वर बारा सुध पुस मास। प्रमोद संवत्सरे सुक्रवार त्रयोदस ॥ कीर्तन पूर्ण जाले धर्मचंद्रचा आदेस। त्याहांचा पंडित मेती गंगादास ।। जिन्गुणाचे कीर्तन। भवांतर केले डफगाण॥ कवित्व केले गंगादासान । तुम्ही आयिका चित्त देऊन ॥ ४७

(ना. ६)

### लेखांक १४० - आदितवार कथा

विशालकीर्ति विमल्गुण जाण जिनशासनकज प्रगट्यो भाण। तत्पद्कमलद्लमित्र धर्मचंद्र धृतधर्म पवित्र ॥ ११२ तेहनो पंडित गंगादास कथा करी भवियण उल्लास। शक सोला शत पन्नर सार शदि आषाढ बीज रविवार ।। ११३

िना. ५४]

## लेखांक १४१ - मेरुपूजा

जलचंदनशालिजपुष्पचरुप्रमुखेन सद्घेभरेण वरं। वृषचंद्रपदांबुजभृंगसुगंगबुधेन सदा निमतं सुकरं ॥

(म. १२)

## लेखांक १४२ - क्षेत्रपाल पूजा

सूरिश्रीधर्मचंद्रप्रवरपद्पयोजायभृंगोपमानः श्रीमान् सोभाभिधानो जिनभजनरतः पद्मसंघेशपुत्रः। तद्वाक्याद्गंगदासैः प्रविरचितमिदं क्षेत्रपालार्चनं तत् भक्त्या कुर्वतु तेषां वरतरकुशलं क्षेत्रपाला दिशंतु ॥

(ना. ८५)

### लेखांक १४३ - संमेदाचलपूजा

( च. ३० )

#### लेखांक १४४ - त्रेपन किया विनती

कारंजे सुख करण चंद्र जिन गेह विभूषण।
मूलसंघ सुनिराय धर्मभूषण गतदूषण।।
विशालकीर्ति तस पाट निखिलवंदितनरनायक।
तस पट्टांबुजसूर धर्मचंद्रह सुखदायक।।
तस पत्कज पट्पद सुदा गंगदास वाणी वदे।
त्रिपंचास किया सदा भवियन जन राखो हदे।। ११

(ना. ४२)

## लेखांक १४५ - जटामुकुट

धर्मचंद्र गुरु पद नमी गंगादास वानी वदे । संघपति मेघा वचनथी जिन चिंतन चिंत्यो हुदे ॥ ६

(म. ९९)

## लेखांक १४६ - कैलास छप्पय

कीर्ति विशाल विशाल पदपंकज दल भासन । धर्मचंद्र भवतार सार शोभित जिनशासन ।। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha कारंजे करुणानिधान चंद्रनाथ चित्ते धरी। हीरासाह आग्रह थकी अष्टापदनी स्तुति करी॥ २१

( ना. ६७)

### लेखांक १४७ - विरुदावली

ः भट्टारकश्रीविशालकीर्तिदेवानां । तत्पट्टे श्रीमलयखेडसिंहासना-धीश्वरभट्टारकश्रीधर्मचंद्रदेवानां तपोराज्याभ्युद्यसिद्धिरस्तु श्रीखोलापूरमामे श्रीसुपादर्वनाथचैत्यालये श्रीसंघपुण्यार्थः ॥

( 年. १३ )

## लेखांक १४८ - चौबीसी मूर्ति

देवेंद्रकीर्ति

संमत १७५६ मूळसंघे वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे देवेंद्रकीर्ति प्रतिष्ठा मिती माघ सुद ५॥

(पा. ३७)

### लेखांक १४९ - यात्रापूर्ति लेख

सके १६४३ पौस विद १२ शुक्रवारे भ. देवेंद्रकीर्ति सिहत विषयाल जाती हिरासाह सुत हाससा सुत चागेवा सोनावाई राजाई गोमाई राधाई मन्नाई, सिहत जात्रा सफल करी कारंज कर ॥

अवणबेलगुल ( जैन शिलालेख संग्रह १ पृ. ३४५ )

### लेखांक १५० - कल्याणमंदिर पूजा

गुणवेदांगचंद्राब्दे शाके १६४३ फाल्गुनमास्यदं । कारंजाख्यपुरे दृष्टं चंद्रनाथदेवार्चनं ॥ इति श्रीबळात्कारगळेयं भ. देवेंद्रकीर्ति विरचितं । कल्याणमंदिरपूजा संपूर्ण ॥

( ना. ७४)

### लेखांक १५१ - विषापहारपूजा

साहारे निर्मितचारुशुभा सद्विठलाख्यायहतो विचित्रा ।

श्रीशांतिनाथस्य गृहे गुणाढ्यं जीयात्सुपूज्या गुणधामसुद्धा ।। इति भ. देवेंद्रकीर्तिकृत विषापहारस्तोत्रपूजा संपूर्णो ।।

(ना. ७४)

#### लेखांक १५२ -

नासिक त्रिंवक गाम समीप महागजपंथ धराधर सारं। ध्यान बले वसु कोडि मुनीस गया जिह कर्मजिती भवपारं।। षोडश पन्नास पोस समुज्ज्वल बीज तिथी दिननायकवारं। देवेंद्रकीर्ति नमे जिनरत्नचंद्रांबुधिरूपविद्यार्थी संवारं।।

( म. ७८)

#### लेखांक १५३ -

भागलदेस महेंद्रपुरी तस संनिधि मांगि गिरी तुंगि तुंगं। हलधर माधव कोडि तपोधन मुक्ति वरी करी कल्मषमंगं।। शून्यशरान्वितषड्विधु पौष त्रयोदश शुक्र गुरूदिन चंगं। देवेंद्रकीर्ति नमे जिनरत्नचंद्रांबुधिरूपवीरादिकसंगं॥ ( उपर्युक्त )

## लेखांक १५४ - णायकुमार चरिउ

संवत १७८५ वर्षे शाके १६५० कीलक नाम संवत्सरे माधमासि प्रतिपत्तिथौ सोमधूसे नवमससंपदे सूरित वंदिरे वासुपूज्यचैत्यालये गिरैनार-यात्रागमनसमये भ. श्रीधरमचंद्रपट्टधारिदेवेंद्रकीर्तिभ्यः रामजी संघाधिप पुत्र आणंदनाम्ना हूंबड श्रावकेण दत्तिमिदं पुस्तकम् ॥

( प्रस्तावना पृ. १३, कारंजा जैन सीरीज )

#### लेखांक १५५ -

देश खडक्कमे धूलिय गाम युगादि जिनाधिय पुण्यपवित्रा। जाकी दिगंतर विश्वतउज्वलकीर्ति जपे नर देव कलत्रं।। रूप शरान्वित षोडश वैशाख कृष्ण त्रयोदिश चंद्रमपुत्रं। देवेंद्रकीर्ति नमे जिनरत्नचंद्रांबुधि रूपजी वीरजी छात्रं।।

म. ७८)

#### लेखांक १५६ -

गुज्जर देश सु तारंग पर्वत कोडिशिलोपिर कोडि मुनीसा। कोडि अउट्ट वली वरदत्त पुरःसर भेदि जवंजव खासा।। चंद्र शराधिक षोडश उज्ज्वल पंचिम भागव मार्गक वासा। देवेंद्रकीर्ति भट्टारक संग समेत नमे किर भूतल सीसा।।

( उपर्युक्त )

#### लेखांक १५७ -

सोरट देश सुरेवतकाचल नेमि मुनीश वहत्तर कोडी। काम पुरोग ऋषीशत योगी शिवंगय संसृति वहिर तोडी।। पुष्प रवी वद वारिस इंदुशर्त्तुकलेश समा अतिरूढी। देवेंद्रकीर्ति महारक संग समेत नमे करपंकज जोडी॥

( उपर्युक्त )

#### लेखांक १५८ -

सोरट देश अरिंजय भूधर भूरिजिनेश्वर विव अनूपा। पांडु सुत त्रय मोक्ष गया वसु कोडि तथा वर लाड सुभूपा।। एकशरान्वित षोडश वत्सर कालिम माघ चतुर्थि उडूपा। देवेंद्रकीर्ति भट्टारक भाव समेत नमे शांतिसागररूपा।।

[ उपर्युक्त ]

### लेखांक १५९ - कथाकोष

श्रीचंद्र

संवत १७८७ वर्षे भादवा ग्रुदि ५ ग्रुके ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीसुरित बंदरे वासुपूज्यचैत्यालये लिखापितमिदं पुस्तकं श्रीमूलसंघे म्मलयखेडिसिहासना-धीश्वर-कार्यरंजक-पुरवासि भ. श्रीधर्मचंद्रदेवास्तत्पट्टे भ. देवेंद्रकीर्तयस्तैर्लि-खापितं आर्यिका श्रीपासमितपरोक्षदत्त्वित्तेन ॥

[म. प्रा. पृ. ७२७]

### लेखांक १६० - नंदीश्वर आरती

नर्तत पूजन सहित इंद्रादिक यात्रा प्रति वर्षे । श्रीवृषचंद्र पदेश्वर देवेंद्रकीर्ति नमे हर्षे ॥ ३

( आरती संग्रह २, च. १९२५)

## लेखांक १६१ -- देवेंद्रकीर्ति गुरु पूजा

सत्शव्दागमशास्त्रपाटनपदुश्रीकुंद्कुंदो यती तत्पट्टान्ययके वृपेंदुरभवद्धर्मादिभूषस्ततः। विख्यातः सुविशालकीर्तिरतुलः श्रीधर्मचंद्रस्ततः तत्पट्टे जयति प्रसन्नहृदयो देवेंद्रकीर्तिर्मुनिः ॥ · · · धर्मचंद्र पटि रयन गणित सुभ शास्त्र वखाणो । देवेंद्रकीर्ति गछराज आंगि तृणांवर धरण॥ वाग्वादिनी कंठी वसी गोतम सम गुरु अवतच्यो। बुद्धिसागर एवं वद्ति विकट भवार्णवते तच्यो ॥ ःदेवेंद्र शीर्ति मुनिपति परिम्रह तसु बहु अंगे। कह गुणवर्णन करू नही आवे मन संगे।। आत्मध्यान मोहित सदा सिव साधन आशा करी। सरत शहर चवमासमे रूपचंदने स्तुति करी ॥ ··· ज्याको पिता वनारसी आगराको वासी सरत शहरमे उदीमके छीयते। वराडके मुनिंद आये रहे वरखाकालमाहे वंदना नहीं कीनेही देखी परीमहते।। सुद्धज्ञानसी निहार तुर्य काल मन विचार काय मन वचनसो चिदानंद लहेते। ऐसे द्वेंद्रकीर्ति जिवनदास करत विनती संभाल लेवो परभवमे मोह निकट आयते।।

( म. १२७ )

लेखांक १६२ - अनंत आरती

शीतचतुर्दशीसी भाद्रपद मासी। शशिप्रभु भुवनी। रतली जिनचरणी॥ ४॥ पंचमकाली सम यती। गुरु देवेंद्रकीर्ति। लघुशिष्य श्रीमानिकनंदि। मंडलाचार्यपदी॥ ५

( आरतीसंग्रह २, च. १९२५)

### लेखांक १६३ - आदित्यव्रत कथा

श्रीमत् सुकारंजकपूरवासी देवेंद्रकीर्ति प्रिय सज्जनासी। त्याचा छघू पंडित जैनदास त्याने कथेचा रचिला विलास॥ ४३ रसाव्धिषट्चंद्र जदा सकासी तई मधू मास सुकृष्णपक्षी। सुपंचमी तो गुरुवार जेव्हा कथा असी हे परिपूर्ण तेव्हा॥ ४४

(ना. १६)

### लेखांक १६४ - जिनकथा

श्रीमत्कारंजपुरवासी । देवेंद्रकीर्ति गुरूसी ॥ अंतरी स्मरोनी आदरेसी । रचिली कथा ॥ २०७ नृप सालिवाहन सके गनित । सोलासे एकोन पंचाशत ॥ प्रवंग नाम संवत्सरांत । पूर्ण कथा ॥ २०८ वराड देस कारंजनगर । श्रीमचंद्रनाथ मंदिर ॥ तथ कथा हे सुंदर । संपूर्ण केली ॥ २१०

(ना. १२)

### लेखांक १६५ - पद्मावती कथा

श्रीकुंदकुंदान्यय वंशि जाला । देवेंद्रकीर्ति जिनसागराला ॥ ६४ नेत्र वाण रस इंदु सकेसी आश्विनात सित द्वादशि दीसी । पूर्ण हे कथन माझे मतिने अधिक ते करि या जिन शाहने ॥ ६५

( ब. ५२ )

## लेखांक १६६ - पुष्पांजलि कथा

श्रीकुंद्कुंदान्वय त्याच वंसी देवेंद्रकीर्ति प्रिय सज्जनासी।

ऐसी कथा हे बरवी विधीने सांगीतली हो जिनसागराने ॥ १०२ इति श्रीदेवेंद्रकीर्तिप्रिय सिष्य जिनसागर कृत पुरपांजलि व्रतकथा संपुर्ण ॥ शके सोलाशे साठ १६६० ॥

( म. ९१ )

## लेखांक १६७ - लवणांकुश कथा

खिस्तश्री वर मूलसंघ गन हा श्रीकुंदकुंदाप्रनी श्रीमच्छारद गच्छ मंगल बलात्कारादि नामाप्रनी। त्या वंसी सुभ सक्तकीर्ति मुनि हा जाला जसा हो रवी त्याचे सेवक जैनसागर कथा सांगे बुधाला नवी॥ ७८ आहे बरा सीरड प्राम जेथे राहे बहू श्रावक लोक तेथे। त्रिपुत्रषद्चंद्र शकासि जेव्हा कथा असी हे परिपूर्ण तेव्हा॥ ७९

( 4. 90 )

लेखांक १६८ - अनंत कथा
उपर्युक्त प्रशस्ति के समान।

(ना. ८)

## लेखांक १६९ - सुगंधदशमी कथा

देवेंद्रकीर्ति गुरु पुण्यराशी जैनादि हो सागर शिष्य त्यासी। ऐसी कथा परिपूर्ण सांगे श्रोत्यासि द्या चित्त म्हणौनि मागे॥ १३६

(ना. ८)

## लेखांक १७० - जीवंधर पुराण

श्रीमत् देवेंद्रकीर्ति मुनि । भावे वंदिला कर जोडूनि ॥ जिनसागराच्या ध्यानी मनी । जिवाहून आवहे ॥ १९० कांही गुजराती रास । पाहून केलें कथेस ॥ कांही उत्तरपुराणास । पाहोनि प्रंथास रचिलें ॥ १९२ शके सोळाशे सहासष्ट जाण । आनंद नाम संवत्सर महान ॥ वैशाखमास द्वादशी दिन । कथा पूर्ण ही झाली ॥ १९३

जेथे शिर्ड नाम नगर । शांतिनाथाचे मंदिर ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha श्रावक छोक वसती अपार । सांगे जिनसागर श्रोतियांसी ॥ १९४

[ अध्याय १०, च. १९०४]

# लेखांक १७१ - नंदीश्वर उद्यापन

इति जैनेश्वरीं पूजां द्वीपे नंदीश्वराभिधे। देवेंद्रकीर्तिप्राप्यर्थं करोति जिनसागरः॥

(म. ५४)

### लेखांक १७२ - आदिनाथ स्तोत्र

या परी जिनराज चिंतुनि शक्रकीर्तिहि वंदिला। जाहला जिनसागराप्रति तोष अंतरि दाटला।। १०

( अष्टकपूजासंग्रह, प्र. गी. गं. राऊळ, कारंजा )

#### लेखांक १७३ - शांतिनाथ स्तोत्र

या स्तोत्रपाठासि विसेस घोका । तुटेल हो संसृति पाप घोका ॥ पावाल त्यानंतर सककीर्ति । जैनाव्धि पापासि करा निवृत्ती ॥१०

(ना. ६४)

# लेखांक १७४ - पार्श्वनाथ स्तोत्र

श्रीशककीर्ति गुरु पत्कजषट्पदाने । केली स्तुती न कळता मितमंदनेने ॥'''॥१७ '''अत्यंत तोष हृदयी जिनपंडितासी ॥ श्रीपार्श्वनाथ विभु दे वर सज्जनासी ॥ १८

(म. १२६)

#### लेखांक १७५ - पद्मावती स्तोत्र

· · · आतामौन्य वरे विचार विसरे मी तो नसे शाहना । ऐसे हे जिनसागरे विनविले माझी असो वंदना ॥ १४

(उपर्युक्त)

### लेखांक १७६ - क्षेत्रपाळ स्तोत्र

हे जो स्तोत्र पढे अहो प्रतिदिनी काळत्रये जागृती याचे दुर्घट रोग शोक पळती हे मी वदू पा किती। ऐसे सांगतसे जिनाव्धि सुजना सद्भाव जे आदरी शास्त्री देव गुरूसि भाव धरितो तोही फळे त्यापरी॥ ९

(ना. ६४)

## लेखांक १७७ - ज्येष्ठजिनवर पूजा

द्रव्य पूजा सुपिर स्तुति छंद रचू मनसा । देवेंद्रकीर्ति म्हणे जिनसिंधु धीहीन पिसा ॥

(च. १९०५)

#### लेखांक १७८ - शांतिनाथ आरती

सुंदर शिरडपूर जिनभुवनी शांतीश्वर मूर्ती। सद्गुणकीर्ति दिगंतिर व्यापक मुनि वासवकीर्ति।। देव गुरू वंदुनि जिनसागर मन भावे गाती। दारिद्रभंजन कमलारंजन ऐसी आरती।। ३

( आरतीसंग्रह २, च. १९२५ )

# लेखांक १७९ - पद्मावती मूर्ति

धर्मचंद्र

संमत १७९३ प्रवर्तमाने श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे भ. श्रीधर्मचंद्रना उपदेशात् ज्ञातवघेरवाल भोजसा भार्या नावाई…॥

( हि. प. खोरणे, नागपुर )

# लेखांक १८० - पार्श्वनाथ मृतिं

सके १६९२ मिती वैसाख वद ११ श्रीमूळसंघे अभ्यान मन्दिर, नागपुर)

#### लेखांक १८१ - रवित्रत कथा

मूलसंघ भारति गलराज कुंदकुंदान्त्रय क्षितितल गाज । CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha शक्रकीर्ति गनधर सम मुनी तत्पट धर्मचंद्र गुनमनी ॥ २३ शांतमतींदुमती अर्जिका इन आग्रह वृषमे करी कथा । संवत अठरासे विस आठ केतुत्साह तिथी दिन पाट ॥ २४

(म. ९३)

### लेखांक १८२ - निर्दोष सप्तमी कथा

ः नानाशास्त्रविशारदः परप्रवादीभेंद्रपंचाननः श्रीभट्टारककुंजरो गुणिनिधिः सद्धर्मचंद्रोजिति ।। वर्षे शून्यकुशानुनागिवधुसंख्ये नीलपक्षे तिथौ पंचम्यां शुचि मासि चंद्रजिदने श्रुत्पक्षसंस्थे विधौ ॥ सद्भव्याश्रितकार्थरंजकपुरेनल्पोपमालंकृते श्रीचंद्रप्रभदेवचैत्यनिलये पापौषिवध्यंसिनि ॥ तिच्छिष्यर्षभदासनामिवदुषातीवालपबुद्धया शुभं यित्रर्दूषणसप्तमीत्रतवरिष्ठोद्यापनं निर्मितं ॥

( 4. 2 ).

#### लेखांक १८३ - ऋषिमंडल यंत्र

संवत् १८३१ शके १६९६ श्रावण सुदि १३ शुक्र वासरे श्रीमूलसंघे म. श्रीधर्मचंद्रदेवाः तत्पट्टे म. देवेंद्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टेश्वरंधरश्रीमद्भट्टारकधर्म- चंद्रजि उपदेशात् ।।

(ब. ३)

#### लेखांक १८४ - नववाडी

कुंदकुंदमुनिवंश वास कारंज इक पुरी।
धर्मचंद्रपद्मित्र शककीरित अनगारी।।
तस पट्टे गुणसद्म धर्मचंद्राभिध स्वामी।
तेह शिष्य मितमंद विशद बुध वृषम सुनामी।।
तिणे शील छप्पय मुदा रच्या भाद्र सुदि पंचमी।
नग नव रस् चंद्रम शके पढ़त भन्य सुखसंगमी॥ २५

(म. ७२)

#### लेखांक १८५ - रविवारव्रतकथा

विषय वराड मझारि सुनम्न कर्णखेट धनधान्य समम् । सुपार्श्वदेव चैत्यालय तुंग दर्शन पेखत पातकभंग ॥ १२० तपपट्टोदयशिखरि सूर्य शककीर्ति भूमंडल वर्य । तत्पट्टभूषण श्रीगुरुराज धर्मचंद्र गलपति क्षिति गाज ॥ १२२ तस सेवक बुध ऋषभ धुरीन रची कथा व्यंजन स्वर हीन । संवत अष्टादश तेतीस शावण सुदि वारिस रिव दीस ॥ १२३ गंगेरवाल सु आंबड्या हीरवा रघुजी भ्रात । ते वचने कीधी कथा सुणता मंगल ख्यात ॥ १२५

[ब. ५२]

### लेखांक १८६ - अकृत्रिम चैत्यालय जयमाला

देवेंद्रकीर्ति

श्रीमद्धर्मसुचंद्रपट्टविलसद्देवंद्रकीर्तिस्तुतान् ये ध्यायंति सदार्चयंति च बुधास्ते स्युः शिवश्रीप्रियाः ॥ ६४ वर्षे नभोजलिधनागिहमां श्रुमाने सार्धे सिते प्रवरपंचिमकां तिथौ वै। कर्ताद्यसाख्यसदुपासकपुत्रवाक्यात् संनिर्मितावतु जनान् जयमालिकेयम् ॥ ६५

( ना. १२० )

## लेखांक १८७ - नंदीश्वरप्जा

संमत १८४१ शके १७०६ मिति कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथौ सोमवारे भ. देवेंद्रकीर्तिना लिखितेयं पूजा स्वह्स्तेन ॥

[ना. ४३]

# लेखांक १८८ - अकृत्रिम चैत्यपूजा

शाके रसाभ्रनगचंद्रमिते सहूर्जे मासे सिताष्टमितिथौ गुरुवासराद्ये। श्रीधर्मचंद्रमुनिशक्रमुकीर्तिनामा

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

### संनिर्ममेस्तु सुखदा जयमाछिकेयम्॥ ४८

(日. १0美)

### लेखांक १८९ - चरणपादुका

संवत १८५० शके १७१५ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे १० बुद्ध माध्याहे उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रे प्रीतियोगे अस्यां शुभवेलायां श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कुंदकुंदाचार्यान्वये मलखेडसिंहासनाधीश्वरकार्यरंजकपुरवासी भ. श्रीधर्मचंद्रस्तत्पट्टे भ. श्रीमदेवेंद्रकीर्तिनां देवलोकप्राप्ति जाता तत्पादुकेदं प्रतिष्टापिता ॥

( 新. ८ )

### लेखांक १९० - लावणी

मलयखेड सिंहासनपति जनतारक सन्मृति । पंचमकाळी अवतरला श्रीमुनि शककीर्ति ॥ घृ. ॥ तौलव देशामध्ये शोभे लवनपुरी टीका। श्रेष्टि असे पायापा त्याची वनिता नेमाका ॥ तिचे उदरीं उद्भवला जो ताराया लोका। वाळदशा मग गेली असता पाहे विवेका ॥ धर्मचंद्र भट्टारक पदि तो करि सेवा भक्ति ॥ पंचम. ॥ १ ब्रह्मचारी तो कुशल कवि गुणसागर जाणून। मुहूर्त पाहुनि चतुर्विध श्रीसंघ मिळवून ॥ उत्सव करुनी कळश ढाळुनी निज पदि सद्गुरुन। स्थापनिया भट्टारक केला जनानंदपूर्ण॥ बळात्कारगणनायक नामे देवेंद्रकीर्ति ॥ पंचम. ॥ ३ कवित्व करुनी कथिला ज्याने पूजादिक धर्म। बोधुनिया जन मार्गि लाविला दिधले व्रत नेम ॥ हारुनि पंडित वादी ज्यासी भजती सप्रेम। देश विदेश विजयी होउनि सज्जन विश्राम ॥ करोनिया जिनयात्रा जाला उदास तो चित्ती॥ पंचम.॥ ५ ः सिरड प्रामोद्यानी बैसुनि करि संयमवृत्ति ॥ पंचम ॥ ६ वस्ररहित नम्र मुद्रा पद्मासन युक्त।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

धूळि करोनि धूसर दीसे दिगंबर शांत ॥
आत्मस्वरूपी मन छावुनी वचन करी गुप्त ॥
निश्चळ काया केछी ते सत्तपा करुनी तप्त ॥
मृगादि वनचर विस्मय करुनी पाहाया येती ॥ पंचम. ॥ ७
समाधि साधुनि धर्मध्यानी देह विसर्जीछा ।
देवगतीशी जाउनि उत्तम देव तो जाछा ॥
भक्तजनांचे वांछित सर्वहि पुरवू छागछा ।
जन दूर दूरचे येति पादुका वंदावयाछा ॥
महतिसागर म्हणितो धन्य गुरुपद संप्राप्ति ॥ पंचम. ॥ १०

( महतिकाव्यकुंज पृ. ९२ )

### लेखांक १९१ - रविवारव्रतकथा

शक्रकीर्ति गुरु मज भेटला तो छपा करुनी वदवी मला ॥ २७ हे कथा महती जलबी वदे ऐकिता सुजना सुख ठाव दे ॥ आग्रहा करि पूतळसंघवी त्यास्तवे कथिली अतिलाघवी ॥ २८ रिद्धिपूर शिवांगजधामनी शाक वन्हियमाद्रिनिशामणी । मास भाद्रव शुक्क सुपंचमी अर्कवारि कथा करि पूर्ण मी ॥ २९

( उपर्युक्त पृ. ११८ )

# लेखांक १९२ - पंचकल्याणक कथा

मलयखेड सुकेशरिविष्टरी अधिप भारति गच्छपति सुरी।
सुगुरु तो मज वासवकीर्तिही वदिव भारति देउन उक्ति ही।। १४३
महतिजलिनिधीने पंचकल्याणिकाची।
शुभ कथिलि कथा हे पूर्ण त्या उत्सवाची॥ ...।। १४६
बाल्यापुरी नाभिजमंदिराते यमाग्निसप्तेंदु शकाव्द पाते।
मार्घांध चातुर्दशि जीववारीं केली कथा हे परिपूर्ण सारी।। १४७

( उपर्युक्त पृ. ६१ )

#### बलात्कार गण-कारंजा शाखा

कारंजा शाखा की उपलब्ध पट्टावलीमें पहले उल्लेख योग्य आचार्य अमरकीर्ति हैं हैं [ ले. ९८ ]

इन के शिष्य वादीन्द्र विशालकीर्ति हुए। आपने सुलतान सिक-न्दर<sup>33</sup>, विजयनगर के महाराज विरूपाक्ष और आरगनगर के दण्डनायक देवप्प की सभाओं में सत्कार पाया था [ ले. ९९ ]

विशालकीर्ति के शिष्य विद्यानन्द हुए | आपने श्रीरंगपट्टण के वीर पृथ्वीपित, सालुव कृष्णदेव, विजयनगर के सम्राट् श्रीकृष्णराय आदि शासकों से सम्मान पाया था । आप का सम्मान सुलतान अल्लाउद्दीन ने भी किया था । आप का स्वर्गवास शक १४६३ में हुआ । [ ले. १००,१०१ ]

विद्यानंद के शिष्य देवेंद्रकीर्ति हुए। आप के शिष्य वर्धमान ने शक १४६४ में दशभक्त्यादि महाशास्त्र की रचना की। ' [ ले. १०२-३ ]

देवेंद्रकीर्ति के पृष्टशिष्य धर्मचन्द्र हुए । आप ने शक १४८७ में एक प्रग्नावती मूर्ति स्थापित की [ ले. १०४-५]।

इन के अनन्तर धर्मभूषण भट्टारक हुए। आप ने शक १५०३ की फाल्गुन शुक्ल ७ को एक चन्द्रप्रभ मूर्ति स्थापित की [ ले. १०६-७ ]।

इन के पृष्टिशिष्य देवेंद्रकीर्ति हुए। उपर्युक्त प्रतिष्ठा में आप ने भी नेमिनाथ की एक मूर्ति स्थापित की [ ले. १०८]। एरंडवेल में रहते हुए संवत् १६४१ में आपने हर्षमती के लिए आम्बिका रास की एक प्रति

२४ इन के पूर्व गुप्तिगुप्त, कुंदकुंद, मयूरिपच्छ, ग्रथ्निपच्छ, जटासिंहनंदि, लोहाचार्य, उमास्वाति, माघनंदि, मेघनंदि, जिनचंद्र, प्रभाचन्द्र, विद्यानंद, अक-लंक, अनंतकीर्ति, माणिक्यनंदि, नेमिचन्द्र और चारुकीर्ति का उल्लेख है।

२५ ये दोनों लोदी वंश के दिल्ली के मुलतान थे। विद्यानंद के विषय में एक अन्य शिलालेख के विशेचन के लिए देखिए Jain Antiquary IV P. lff.

२६ वर्धमान ने इस ग्रन्थ में कोणूर गण, देशीय गण आदि अन्य परम्प-राओं के विषय में भी पर्याप्त लिखा है।

लिखी [ले. १०९]। इन के शिष्य आदशेटी ने नंदिग्राम में शक १५१४ की पौष ग्रुक्ल १३ को मराठी द्वादशानुप्रेक्षा की एक प्रति लिखी (ले. ११०)। इन के लिखे हुए नेमिनाथ पूजा और नन्दीश्वरपूजा थे दो पाठ उपलब्ध हैं (ले. १११-१२)।

इन के पृष्टिशिष्य कुमुदचन्द्र हुए। आप ने शक १५२२ की वैशाख सुदी १३ को तथा शक १५३५ की फाल्गुन शुक्ल ५ को कोई मूर्तियां स्थापित कीं (ले. ११३–१४)। अप की पार्श्वनाथ पूजा में मलयखेड के भद्दारकपीठ का उल्लेख है (ले. ११५)। आप ने ब्रह्म वीरदास को पंचस्तवनावचूरि की एक प्रति दी थी (ले. ११६)।

इन के बाद धर्मचन्द्र भट्टारक हुए। इन के शिष्य पार्श्वकीर्ति ने शक्त १५४९ की फाल्गुन बद्य १० को मराठी ग्रन्थ सुदर्शनचिरत पूरा किया (ले. ११७)। पार्श्वकीर्ति का पहला नाम वीरदास था। उन की दूसरी रचना बहुतरी नामक मराठी किवता है (ले. ११८)। उन ने संवत् १६८६ में एक कलिकुंड यंत्र स्थापित किया था (ले. ११९) इन ने एक और प्रतिष्ठा शक १५६९ में कर्राई थी (ले. १२४)। भः धर्मचन्द्र ने संवत् १६९२ की वैशाख कृष्ण १२ को एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की, संवत् १६९३ की मार्गशीर्ष शुक्ल २ को जयपुर में किन्ही चरणपादुकाओं की स्थापना की, शक १५६१ की फाल्गुन शुक्ल २ को एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की, शक १५६७ में एक चौवीसी मूर्ति प्रतिष्ठित की, तथा शक १५७० में श्रवणबेलगोल में एक चौवीसी मूर्ति प्रतिष्ठित की। अन्तिम प्रतिष्ठा के समय पंडिताचार्य चारकीर्ति भी उपस्थित थे [ले. १२०-१२५]। द्विज वासुदेव ने आप की एक पूजा लिखी है [ले. १२६]।

२७ मुनि कान्तिसागरजी ने इन दोनों में गलती से संवत् शब्द लिखा है। संवरसरों के नामों से ये दोनों शक ही सिद्ध होते हैं CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Dightized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

धर्मचन्द्र के बाद धर्मभूषण पद्दाधीश हुए। आप ने शक १५७२ की फाल्गुन शुक्ल ११ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की, शक १५७६ की मार्गशीर्ष शुक्ल १० को एक षोडशकारण यंत्र स्थापित किया, शक १५७७ की वैशाख शुक्ल ९ को कोई मूर्ति स्थापित की, शक १५७८ में एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की, शक १५७९ में मार्गशीर्ष शुक्ल १४ को एक चौत्रीसी मूर्ति स्थापित की, शक १५८० की मार्गशीर्ष शुक्ल ५ को एक नेमिनाथमूर्ति स्थापित की, शक १५८६ की फाल्गुन शुक्ल ५ को एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की, शक १५८६ की फाल्गुन शुक्ल ५ को एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की तथा शक १५८० में एक श्रेयांसमूर्ति स्थापित की। (ले. १२७-१३४)। शीतलेश की प्रार्थना पर आप ने रत्नत्रय व्रत के उद्यापन की रचना की [ले. १३५।

भद्वारक धर्मभूषण के पद्व पर विशालकीर्ति अभिषिक्त हुए। इन का कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिला है। इन के गुरुबन्धु अजितकीर्ति तथा शिष्य पद्मकीर्ति और इन दोनों की शिष्यपरम्परा का वृत्तान्त लात्रर शाखा के प्रकरणमें संगृहीत किया है।

विशालकीर्ति के पट्टिशिष्य धर्मचन्द्र हुए । आप ने शक १६०७ की फाल्गुन कृष्ण १० को एक चौवीसी मूर्ति स्थापित की, शक १६१२ की ज्येष्ठ कृष्ण ७ को एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की [ ले. १३६,१३८ ] । आप के शिष्य गंगादास ने संवत् १७४३ की श्रावण शुक्ल ७ को श्रुत-स्कन्ध कथा की एक प्रति लिखी [ ले. १३७ ] । उन ने शक १६१२ की पौष शुक्ल १३ को पार्श्वनाथ भवान्तर की तथा शक १६१५ की आषाढ शुक्ल २ को आदितवार कथा की रचना की [ ले. १३९–४० ] । सम्मेदाचलपूजा, त्रेपनिक्रयाविनतीं, जटामुकुट और क्षेत्रपालपूजा ये गंगादास की अन्य रचनाएं हैं । इन में अन्तिम दो संवपित मेघा और शोभा की प्रार्थना पर लिखीं गई थीं [ ले. १४२–४५ ] । धर्मचन्द्र ने हीरासाह के आग्रह से कलास पर्वत की स्तुति रची [ ले. १४६ ] । उन के खोलापुर निवासी शिष्यों के लिए लिखी गई विस्दावली में उन्हे मलयखेड सिंहासन के आचार्य कहा है [ ले. १४७ ] किन्तु यह पुराने बिस्द

का अनुकरण मात्र है। वास्तव में इन के प्रगुरु धर्मभूषण के समय से ही भद्दारक पीठ कारंजा में स्थापित हो चुका था।

धर्मचन्द्र के बाद देवेन्द्रकीर्ति पद्टाधीश हुए। आप ने संवत् १७५६ में एक चौर्वासी मूर्ति स्थापित की [ ले. १४८ ]। कारंजा-निवासी बघेरवाल शिष्यों के साथ आप ने शक १६४३ की पौष कृष्ण १२ को श्रवणबेलगोल की यात्रा की [ले. १४९]। इसी वर्ष आप ने कल्याणमन्दिर पूजा लिखी तथा विट्ठल के आग्रह से विषापहार पूजा भी लिखी। ये रचनाएं क्रमशः कारंजा और साहार में हुईं [ले. १५०-५१]। शक १६५० की पौष शुक्ल २ को आप ने नासिक के पास त्रिंबक प्राम के पास के गजपंथ पर्वत की वंदना की [ले. १५२] व ग्यारह दिन के बाद मांगीतुंगी पर्वत की यात्रा की [ ले. १५३ ]। इस समय जिनसागर, रत्नसागर, चंद्रसागर, रूपजी, वीरजी आदि छात्र आप के साथ थे। इस के बाद गिरनार की यात्राके छिए जाते हुए आप सूरत ठहरे जहां माघ शुक्ल १ को आणंद नामक श्रावकने णायकुमार चरिंउ की एक प्रति आपको अर्पित की [ ले. १५४ ]। शक १६५१ की वैशाख कृष्ण १३ को आपने केशरियाजी की वंदना की [ ले. १५५ ] तथा उसी वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल ५ को तारंगा पर्वत और कोटिशिला की वंदना की ( ले. १५६ )। इसी वर्ष पौष कृष्ण १२ को गिरनारकी और माघ कृष्ण ४ को शत्रुंजय पर्वतकी यात्रा आपने पूरी की [ ले. १५७-५८ ]। सूरत में आप ठहरे थे उस समय संवत् १७८७ की भाइपद शुक्ल ५ को आर्थिका पासमती के लिए आपने श्रीचन्द्र विरचित कथाकोष की एक प्रति लिखवाई [ ले. १५९ ]। आपकी लिखी एक नन्दीश्वर आरती उपलब्ध है [ ले. १६० ] । आगरा निवासी बनारसीदास के पुत्र जीवन-दास को पहले आपके विषय में अनादर था, किन्तु सूरत के चातुर्मास में आप की विद्वत्ता देख कर वे आप के शिष्य बन गये । बुद्धिसागर और हरानंद्रहा हे rinagar Strutte flamme Collection. Digitized by हें Gangotri Siddhanta Gyaan Kosha माणिकनन्दि ने शक १६४६ की भाद्रपद शुक्ल १४ को अनन्तनाथ आरती की रचना की [ले. १६२]।

भ. देवेंद्रकीर्ति के शिष्यों में जिनसागर प्रमुख थे। इनने शक १६४६ की चैत्र कृष्ण ५ को आदित्यत्रत कथा लिखी, शक १६४९ में कारंजामें जिनकथा की रचना की, शक १६५२ की आश्विन शुक्ल १२ को पद्मावती कथा तथा शक १६६० में पुष्पांजलि कथा पूरी की िल. १६३—६६ ]। लवणांकुश कथा, अनन्त कथा और सुगन्धदशमी कथा ये इनकी अन्य कथाएं शिरड ग्राम में लिखी गई थीं िले. १६०—६९ ] । वहीं शक १६६६ की वैशाख शुद्ध द्वादशी को आप ने जीवंधरपुराण लिखा िले. १७० ]। नन्दीश्वर उद्यापन, आदिनाथ स्तोत्र, शान्तिनाथ-स्तोत्र, पश्चावतीस्तोत्र, क्षेत्रपालस्तोत्र, ज्येष्ठ जिनवर पूजा, और शान्तिनाथ आरती ये आप की अन्य रचनाएं हैं िले. १७१-१७८ ]।

देवेंद्रकीर्ति के पट्ट पर धर्मचन्द्र महारक हुए। आप ने संवत् १७९३ में एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की तथा शक १६९२ की वैशाख कृष्ण १२ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. १७९-८०)। संवत् १८३१ की श्रावण शुक्ल १३ को एक ऋषिमंडल यंत्र भी आप ने स्थापित किया [ले. १८३]। आप के शिष्य वृषभ ने शांतमती और इंदुमती के आग्रह पर संवत् १८२८ में रिवत्रत कथा लिखी तथा संवत् १८३० की ज्येष्ट कृष्ण ५ को निदोंषसप्तमीत्रत का उद्यापन लिखा (ले. १८१-८२)। इन ने शक १६९६ की भादपद शुक्ल ५ को नववाडी नामक स्फुट किवता रची तथा संवत् १८३३ में कर्णखेट में पुनः रिववार वत कथा की रचना की [ले. १८४-८५]।

२८ पहली दो कथाओं में रचनाशक दिया है किन्तु पुत्र शब्द से कौनसा अंक लिया जाय यह स्पष्ट नहीं है।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

धर्मचन्द्र के पट्ट शिष्य देवेंद्रकीर्ति हुए। आप ने कडतासाह के पुत्र की प्रार्थना पर अकृत्रिम चैत्यालय जयमाला की रचना संवत् १८४० में की [ले. १८६]। आप ने शक १७०६ में नन्दीश्वर पूजा और अकृत्रिम चैत्यपूजा की रचना की [ले. १८७-८८]। आप के पिता पायापा और माता नेमाका तौलव देश के लवनपुर में रहते थे। अन्त समय शिरड प्राम में रहते हुए आपने दिगम्बर मुद्रा धारण की थी िले. १९०]। आप का स्वर्गवास संवत् १८५० की कार्तिक कृष्ण १० को हुआ (ले. १८९)। आप के प्रमुख शिष्य महतिसागर थे। आपकीं मराठी रचनाओंका एक संप्रह 'महति काव्यकुंज ' नाम से प्रकाशित हो चुका है। आप ने रिद्धिपुर में शक १७२३ की माद्रपद शुक्ल ५ को पुतळसंघवी के आग्रह पर रिववार व्रत कथा लिखी तथा शक १७३२ की माद्र कृष्ण १४ को आदिनाथ पंचकल्याणिक कथाकी रचना पूर्ण की (ले. १९१-९२)

प्राधीश हुए । सिद्धेत्र मुक्तागिरि की वन्दना करते हुए अपयात से इन की मृत्यु हुई । इन की समाधि मुक्तागिरि की वन्दना करते हुए अपयात से इन की मृत्यु हुई । इन की समाधि मुक्तागिरि के पास ही खरणी नामक गांव में है। इन ने संवत् १८७९ में ही कालुराम नामक शिष्यका प्रशामिषक कर उन का नाम देवेन्द्रकीर्ति रखा था। देवेन्द्रकीर्ति कोई साठ वर्ष प्रशाभीश रहे। नागपुर, विदर्भ और मराठवाडाकी वधरवाल, खंडेलवाल, परवार, नेवी, सैतवाल आदि सभी जैन जातियों के प्रमुख व्यक्तियोंसे आपका सम्पर्क रहा। नागपुर, रामटेक, कारंजा आदि स्थानोंमें आप के द्वारा विशाल मूर्तियों की स्थापना हुई थी। तेरापंथी सम्प्रदाय के शुल्लक धर्मदासजी अमरावती में आप से मिलकर बडे प्रभावित हुए। बाद में उनने सम्यग्ज्ञानदीपिका आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का निर्माण किया। देवेन्द्रकीर्ति ने संवत् १९३६ में रुखबदास नामक शिष्यका प्रशामिषक कर उन का नाम रत्नकीर्ति रखा था। इस के कोई ५ वर्ष बाद संवत् १९४१ में उन का स्वर्गवास हुआ। भ. रत्नकीर्ति ने गुरु की समाधि अच्छी तरह निर्माण कर उसके चारों ओर वगीचा लगाने की व्यवस्था की थी। रत्नकीर्तिका स्वर्गवास लगाने कर उसके चारों और वगीचा लगाने की व्यवस्था की थी। रत्नकीर्तिका स्वर्गवास कर उसके चारों और वगीचा लगाने की व्यवस्था की थी। रत्नकीर्तिका स्वर्गवास

#### बलात्कार गण-कारंजा-कालपट

अमरकीर्ति विशालकीर्ति २ विद्यानंद [संवत् १५९८] 3 देवेंद्रकीर्ति (संवत् १५९९) 8 धर्मचन्द्र [संवत् १६२२] धर्मभूषण [संवत् १६३८] ७ देवेंद्रकीर्ति [सं. १६३८-१६४९] ८ कुमुदचन्द्र [सं. १६५६-१६७०] ९ धर्मचन्द्र [सं. १६८४-१७०४] १० धर्मभूषण [सं.१७०७-१७३२] ११ विशालकीर्ति अजितकीर्ति, [लातूर शाखा] १२ धर्मचन्द्र पद्मकीर्ति [सं.१७४२-१७४९] [लातूर शाखा] १३ देवेंद्रकीर्ति[सं.१७५६-१७८६]

इस पट्टपर संवत् १९५७ में अभिषिक्त हुए । इन का स्वर्गवास संवत् १९७३ में हुआ । इन के बाद कारंजाकी भट्टारक पीठ पर कोई भट्टारक नहीं हुए । कारंजाका बलात्कार गण मन्दिर का शास्त्र भाण्डार बडा समृद्ध है।

१४ धर्मचन्द्र [सं. १७९३ - १८३३]
।
१५ देवेंद्रकीर्ति(सं.१८४० - १८५०)
।
१६ पद्मनन्दि [सं.१८५० - १८७९]
।
१७ देवेंद्रकीर्ति[सं.१८७९ - १९४१]
।
१८ रत्नकीर्ति (सं. १९३६ - १९५३)
।
१९ देवेंद्रकीर्ति (सं.१९५७ - १९७३)

#### ४. बलात्कार गण - लातूर शाखा

# लेखांक १९३ - १ मृर्ति

अजितकीर्ति

शके १५७३ खर नाम संवत्सरे फाल्गुणमासे शुक्रपक्षे पंचम्यां तिलक-दान श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कुंद्कुंदाचार्यान्वये भ. श्रीधर्म-चंद्र तत्पट्टे भ. धर्मभूषण तदाम्राये भ. अजितकीर्तिउपदेशात् जैन ज्ञाति कनयातुक सेटी च ताहु सेटी कुटुंबसहितेन नित्यं प्रणमंति ॥

( बाळापुर,अ. ४ पृ. ५०५ )

# लेखांक १९४ - नंदीश्वर मूर्ति

विशालकीर्ति

शके १५९२ वैसाख म्मूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे कुंदकुंदा-चार्यान्वये भ. कुमुदचंद्र तत्पट्टे भ. अजितकीर्ति तत्पट्टे भ. विशालकीर्ति उपदेशात् सोनो पंडित रोडे।।

(पा. ४)

## लेखांक - १९५ आदिपुराण

महीचंद्र

शके सोळाशे अष्टादश । धाता नाम संवत्सर सुरस ॥ माघ वद्य पंचमी तिथीस । वार रिव पै ॥ भरतक्षेत्रामध्ये जाण । आशापुर पुण्यपावन ॥ मूळनायक शांतिजिन । चैत्याला पै ॥ विशाळकीर्तिचे कृपेण । महीचंद्रे अज्ञानपण ॥ ग्रंथ केला संपूर्ण । स्वहस्ते पै ॥

[ विविध ज्ञान विस्तार, मे १९२४ ]

### लेखांक १९६ - गरुडपंचमीकथा

कुंदकुंदाचार्यान्वय सूरि । धर्मचंद्र पटाचारि ॥ तदा आम्नाय धर्माचारी । अजितकीर्ति पै ॥ ८६ तत्पद्टोधर विशालकीर्ति । विशाल आहे तयाची मति ॥ तत्पद्रपंकजसेवक यति । महिचंद्र ॥ ८७ कथा केली अज्ञानपने। मज नाही वाचा ज्ञान॥ श्रोते असती जे सज्ञान। तेहि सोधिजे॥ ८९

[ ना. ८ ]

# लेखांक १९७ - अठाईव्रतकथा

तदाम्नाय गुरु अजितकीर्ति । तत्पटी सूरि विशालकीर्ति ॥ महाविशाल तयाची मित । धर्म स्थापिला ॥ १४६ महीचंद्र म्हणे मी रंक ।

(ना. ८)

#### लेखांक १९८ - नेमिनाथ भवांतर

सूरि विशालकीर्ति । धर्मस्थापक मूर्ति ॥ तस्य सिष्य महीचंद्र । म्हने हो तया प्रति ॥ नेमिनाथभवांतर । याची आयका फलश्रुती ॥ निश्चय श्रवण केलिया । अपुत्रिका पुत्रप्राप्ति ॥ ७१

[ना. १७]

# लेखांक १९९ - काली गोरी संवाद

आदि अंत नमूं जिन चतुर्विंशति जान
चौदासे वावन गण वंदे भाव धरिके।
सारदा स्वामिनी मोरी अज्ञान तिमिर हरि
पूजे मन भाव धरि भ्रांति दूर करिके॥
गुरुचरण सिर धरि ध्याय चित सुद्ध करि
विशालकीर्ति सूरि महामुनिरायके॥
कालि गोरी सांवलीको वाद सुनो ताको
महीचंद्र सूरि नीको कहे भव्यलोकके॥ १

[ म. ७३ ]

# लेखांक २०० - [ कौतुक सार ]

सके १६३३ खर नाम समसरे भाद्रपद्मासे वद पक्षे पंचमी वार गुरु आसापुरनगरे श्रीशांतिनाथचैत्यालये भ. श्रीमहिचंद्र तस्य सीसे ब्रह्म गोमट-CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha सागर लीखीतं स्वयं पठनार्थं सुभं भवतु ॥

[पा. १]

#### लेखांक २०१ - शीलपताका

कुंदकुंदाचार्यान्वये वोलती । अजितकीर्ति महायती ॥ तत्पटी विसालकीर्ती । धर्मस्थिति चालवी सदा ॥ ५४६ तत्पटी महीचंद्र महामुनी । सदा समताभाव त्याहाचे मनीं ॥ अवोध जिवासी धर्म ठेवनी । दाविती सदा ॥ ५४७ महीचंद्र माझी माउली । थोर कुपेची साउली ॥ महाकीर्तिस ठेवणी दाविली । शीलपताकेची ॥ ५५१

(日. 69)

### लेखांक २०२ - [ पद्मावती सहस्रनाम ]

महीभूषण

सके १६४० विलंबि नाम संवत्सरे वैसाक वद पंचिम ५ गुरुवारे संपूर्ण लिखितं । कारंजा माहानगरे श्रीचंद्रप्रभचैत्यालय लिखितं । श्रीमूलसंबे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्री५महीभूसनगुरुः ॥

[पा. २]

## लेखांक २०३ - ( बाला पूजा )

सक १६४३ पछव नाम संवत्सरे माघ वदि चडित बुधवार तिहने भ. श्रीमहिभूषण तस्य सिस्य गौतमसागर स्वहस्तेन लिखितं स्वयं पठनार्थं ॥ सुभमस्तु ॥

[ पा. ३ ]

#### लेखांक २०४ - श्रेणिक चरित्र

चंद्रकीर्ति

श्रीशीलाचार्याचे अंशी। विशालकीर्ति ज्ञानराशी॥ २६७ त्याचे अंशी महिचंद्र। इंदु दुजा करविंद्र॥ महीभूषण शांतींद्र। शिष्य होती जयाचे॥ २६८ शांतिकीर्तीचे अंशी। कल्याणकीर्ति महाऋषी॥

त्याचे अंशी ज्ञानराशी। गुणकीर्ति सागर।। २६९
त्याचा शिष्य क्षमाशील । जो चंद्रकीर्ति विशाल ॥
त्याचे मम माथा करकमल । गुरु दयाल तो माझा ॥ २७०
त्याचे अंशी महारत्न । मानिकनंदी नियंथ पूर्ण ॥
त्याचा सजन जनार्दन । श्रावक जैन गृहाश्रमी ॥ २७१
शके सोलाशे सत्याण्णव । वद्य पक्ष माघ अपूर्व ॥
सप्तमी वार शनि राव । तिसरा याम जाण पा ॥ २७८

[अध्याय ४०, च. १९०४]

# लेखांक २०५ - हरिवंशपुराण

अजितकीर्ति

गुरु अन्वय झाले भट्टारक। मुनि देवेंद्रकीर्ति सुरेख।। त्याचे पट्टी जाले भट्टारक। कुमुद्चंद्र।। ५५ कुमुद्चंद्राचे पटधारी। धर्मचंद्र झाले वागेस्वरी।। तयाचे पट्टी उद्योतकारी। जाहाले गुरु।। ५६ गुरु जाले हो धर्मभूषण। तयाची आम्राय विचक्षण।। भट्टारक विशाळकीर्ति जाण। गुरु आमुचे।। ५७ तयाचे पटी हो ज्ञानजोती। भट्टारक श्रीआजितकीर्ती।। माउली आमुची पुण्यमूर्ती। ते व्हावी आम्हा।। ५८ तयाचा शिष्य जो ब्रह्मचारी। पुण्यसागर कवित्व करी।। मान्हाष्ट भाषा टीका उच्चारी। हरिवंश कथा।। ५९

(ना. १)

### लेखांक २०६ - आदितवार कथा

श्रीमूळसंघ वागेश्वरी गछ । वलात्कार गण जाणिजे प्रत्यक्ष ॥ गुरु अजितकीर्तीने केली साक्ष । श्रवणमात्रे ॥ १७९ सिक्ष विनति करितो तुम्हा । कवि वोले पुण्य ब्रह्मा ॥ स्वामी कृपा करावी आम्हा । जन्मोजन्मी ॥ १८०

[ ना. १६ ]

# लेखांक २०७ - सम्यग्दर्शन यंत्र

पद्मकीर्ति

सके १६०१ फाल्गुन सुदि ११ श्रीमूळसंघे वलात्कारगणे भ. श्रीपद्म-कीर्ति सदुपदेशात् श्रीपद्मावतीपल्लीवालज्ञातौ अडनाव कुस्तानी पानसी भार्या मगनाई ....।।

(पा. १२५)

# लेखांक २०८ - १ मूर्ति

शके १६०७ वर्षे मार्गिसिर सुद १० मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कार-गणे भ. विशालकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. पद्मकीर्तिगुरूपदेशात् पाससा सेठ भार्या पसाई……॥

( नांदगांव, अ. ४ पु. ५०५ )

#### लेखांक २०९ - ? यंत्र

शक १६०७ मार्गशिर शुक्त १० बुधे श्रीमूलसंघे अशिवशाल-कीर्तितत्वट्टे भ श्रीपद्मकीर्ति तयोः उपदेशात् जाती सोहितवाल ।।। (अहार, अ. १० पृ. १५६)

## लेखांक २१० - चारित्र यंत्र

विद्याभूषण

सके १६०८ फागण वदी १० श्रीमूलसंघे ..... भीविशालकीर्ति तत्पट्टे म. श्रीपद्मकीर्ति तत्पट्टे म. श्रीविद्याभूषण ....। (पा. १२०)

# लेखांक २११ - आदिनाथ मृतिं

हेमकीर्ति

सं. १७५२ माघ वदी ८ श्रीमूलसंघे भ. श्रीहेमकीर्ति ।। (ति. ये. खेडकर, नागपुर)

# लेखांक २१२ - चौवीसी मूर्ति

शक १६२६ तारण संवत्सरे माह सुद १३ मूळसंघ बळात्कारगण भ. हेमकीर्ति उपदेशात् सितळसंगई प्रतिष्ठितं ॥

[पा. १६]

# लेखांक २१३ - चौत्रीसी मूर्ति

शक १६२६ तारण नाम संवत्सरे माहो सुद १३ शुक्रे मूळसंघे भ. पद्मकीर्ति तत्पट्टे भ. विद्याभूषण तत्पट्टे भ. हेमकीर्तिउपदेशात् उज्जैनी पही-वाळ ज्ञातीय सिंगवी ळखमप्रसादजी भार्या गोमाई प्रतिष्ठितं भीसीनगरे चंद्रनाथचैत्याळये ....।

[पा. ४८]

### लेखांक २१४ - जिनपूजा छप्पय

सोलसके अडतालिसमे सुध आषाढमे छिठके दिन रंगं। हेमसुकीरति की कृति येह जिनेश्वर अष्ट प्रकारिय चंगं॥ ९

[ना. १२४]

### लेखांक २१५ - दशलक्षण यंत्र

सक १६५३ वैसाख सुद १४ श्रीमूलसंघे वलात्कारगणे भ. हेमकीर्ति-उपदेशात् श्रीश्रीमालज्ञातौ महासा नित्यं प्रणमंति ॥

(गो. स. नाकांड, नागपुर)

#### लेखांक २१६- षोडशकारण यंत्र

शक १६५३ वर्षे वैसाख सुदि १ मूलसंघे बलात्कारगणे भ. पद्मकीर्ति तत्पट्टे भ. विद्याभूषण तत्पट्टे भ. हेमकीर्ति उपदेशात् ।।।

[ सिंदी, अ. ४ पृ. ५०४ ]

## लेखांक २१७ - रामटेक छंद

देवगडचा दहे परगणा। विद्याभूसनाचि आमना॥
गछ वाळात्कार जाना। समस्त छोक॥ १४
पाछाव झाडीचा म्हनती। धन्य धन्य हेमकीर्ति॥
मकरंद पाड्या त्याहचे चित्ती। नाव धारक॥ १५

(म. १२५)

# लेखांक २१८ - शांतिनाथ मूर्ति

अजितकीर्ति

संमत १८३२ मन्मथ नाम संवत्सरे मूळसंघे बळात्कारगणे पद्मकीर्ति तत्पट्टे भ. विद्याभूषण तत्पट्टे भ. हेमकीर्ति तत्पट्टे भ. अजितकीर्ति फाल्गुण मासे शुद २ ॥

[पा. १०२]

लेखांक २१९ - पार्श्वनाथ मृतिं

शक १६९७ .....नाम संवत्सरे भ. अजितकीर्ति उपदेशात् फाल्गुण सुद २॥ (पा. ३९)

लेखांक २२० - पार्श्वनाथ मृतिं

संमत १८५७ शके १७२२ भादवा सुदी १० सोमवासरे कुंद्कुंदा-चार्यान्वये सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे भ. श्रीअजितकीर्ति तस्य उपदेशात् ...परवारज्ञाते....।

( परवार मन्दिर, नागपुर )

लेखांक २२१ -

नागेन्द्रकीर्ति

नाम घेतले गुरु दाखले चंद्रकीर्ति पदी लीन झाला। नागेंद्रकीर्ति पद करोनी सभेमाजी बोलिला।। ४

( जिन पद्यरत्नावली, पृ. २० )

लेखांक २२२ -

चंद्रकीर्तिं निर्वाण खामी जग वंदनीय झाला। नागेंद्रकीर्तिं दीक्षित होउनि नमोकार त्या दिधला॥४ (उपर्यक्त, पृ. २१)

#### बलात्कार गण - लातूर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ अजितकीर्ति से हुआ। इन के दीक्षागुरु कारंजा शाखा के भ कुमुदचन्द्र थे (ले. १९४)। किन्तु कुमुदचन्द्र की मुख्य पट्टपरम्परा में धर्मचन्द्र और धर्मभूषण ये भद्दारक हुए इस लिए अजितकीर्ति ने धर्मभूषण का भी आचार्यरूप में उल्लेख किया है (ले.१९३)। अजितकीर्ति ने शक १५७३ की फाल्गुन शु. ५ को कोई मूर्ति स्थापित की (ले. १९३)।

इनके बाद विशालकीर्ति भद्दारक हुए। आप ने शक १५९२ के वैशाख में एक नन्दीश्वर मूर्ति स्थापित की (ले. १९४)।

विशालकीर्ति के पदृशिष्य महीचन्द्र हुए। आप ने शक १६१८ की माघ वद्य ५ को आशापुर में मराठी प्रन्थ आदिपुराण पूर्ण किया (ले. १९५)। गरुडपंचमी कथा, अठाई व्रत कथा, नेमिनाथ भवांतर और काली गोरी संवाद ये इन की अन्य रचनाएं हैं (ले. १९६–९९)। इन के शिष्य गोमट-सागर ने शक १६३३ की भाद्रपद कृ. ५ को कौतुकसार नामक ग्रन्थ की एक प्रति लिखी (ले. २००)। इन के दूसरे शिष्य महाकीर्ति ने शीलपताका नामक कथाग्रन्थकी रचना की थी (ले. २०१)।

महीचन्द्र के पृष्टिशिष्य महीभूषण हुए। इन ने शक १६४० की वैशाख कु. ५ को पृष्टावती सहस्रनाम की एक प्रति कारंजा में लिखी (ले. २०२)। इन के शिष्य गौतमसागर ने शक १६४२ की माघ कु. ४ को बाला पूजा की प्रति लिखी (ले. २०२)।

महीभूषण के बाद इस परम्परा में क्रमशः शान्तिकीर्ति, कल्याण-कीर्ति, गुणकीर्ति, चंद्रकीर्ति और माणिकनन्दि ये भट्टारक हुए। चंद्रकीर्ति के शिष्य जनार्दन ने शक १६९७ की माघ कृ. ७ को मराठी श्रेणिक चरित्र पूरा किया ( ले. २०४ )।

लातूर शाखा की दूसरी परम्परा कारंजा शाखा के भ. विशालकीर्ति (द्वितीय) से आरंभ होती है। इन के शिष्य अजितकीर्ति के शिष्य पुण्य-CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha सागर ने मराठी हरिवंशपुराण पूर्ण किया ( ले. २०५)। पुण्यसागर की दूसरी रचना आदितवार कथा है ( ले. २०६)।

विशालकीर्ति के दूसरे शिष्य पद्मकीर्ति हुए। आप ने शक १६०१ की फाल्गुन शु. ११ को एक सम्यग्दर्शन यन्त्र स्थापित किया (ले.२०७), शक १६०७ में एक मूर्ति तथा एक यन्त्र स्थापित किया (ले.२०८-९)।

पद्मकीर्ति के बाद विद्याभूषण पद्मधीश हुए। इन ने शक १६०८ की फाल्गुन व. १० को एक सम्यक्चारित्र यंत्र स्थापित किया (ले. २१०)।

विद्याभूषण के पद्दशिष्य हेमकीर्ति हुए। आपने संवत् १७५२ की माघ व. ८ को एक आदिनाथ मूर्ति तथा शक १६२६ की माघ शु. १३ को दो चौवीसी मूर्ति स्थापित की (छे. २११–१३)। शक १६४८ की आषाढ शु. ६ को आप ने जिनपूजा की रचना की (छे. २१४)। शक १६५३ के वैशाख में आपने एक षोडशकारण यंत्र और एक दशलक्षण यंत्र भी स्थापित किया (छे. २१५–१६)। मकरन्द की एक कविता से ज्ञात होता है कि रामटेक क्षेत्र के विभाग में हेमकीर्ति का शिष्यवर्ग रहता था (छे. २१७) तथा यह क्षेत्र उस समय देवगढ राज्य के अन्तर्गत था।

हेमकीर्ति के बाद अजितकीर्ति पद्दाधीश हुए। आप ने शक १६९७ की फाल्गुन शु. २ को एक शान्तिनाथ मूर्ति तथा एक पार्श्वनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की (छे. २१८-१९)। आप ने शक १७२२ की भाद्रपद शु. १० को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (छे. २२०)।

अजितकीर्ति के वाद चन्द्रकीर्ति पष्टाधीश हुए। इन के पष्टशिष्य नागेन्द्रकीर्ति ने मराठीमें कई पदोंकी रचना की है (ले. २२१–२२)।

३० यह पुराण उज्जंतकीर्ति के शिष्य जिनदास ने देवगिरिपर आरंभ किया था लेकिन उनका बीच में ही स्वर्गवास हो जानेसे पुण्यसागरने उसे पूरा किया।

३१ नागेन्द्रकीर्ति के बाद विशालकीर्ति भट्टारक हुए। तक्त लात्र, गादी नागपुर, मठ पूना ऐसी इन की व्यवस्था थी। इन का स्वर्गवास संवत् १९४८ की

#### बलात्कार गण-लातूर शाखा-काल पट

|   | धर्मभूषण                        |                                        |
|---|---------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                 |                                        |
| 8 | अजितकीर्ति [ संयत् १७०८ ]       | विशालकीर्ति                            |
| २ | ।<br>विशालकीर्ति [ संवत् १७२६ ] | ।<br>पद्मकीर्ति[सं.१७३६-४३] अजितकीर्ति |
| ३ | महीचन्द्र [संवत् १७५३]          | विद्याभूषण [ संवत् १७४४ ]              |
| 8 | महीभूषण [ संवत् १७७४ ]          | हेमकीर्ति [सं. १७५२-१७८७]              |
| ч | शान्तिकीर्ति                    | अजितकीर्ति [संवत् १८३२-१८५७]           |
| Ę | ।<br>कल्याणकीर्ति               | चन्द्रकीर्ति                           |
| 9 | गुणकीर्ति                       | नागेन्द्रकीर्ति                        |
| 6 | चन्द्रकीर्ति                    | ी<br>विशालकीर्ति<br>।                  |
| 9 | माणिकनन्दि [ संवत् १८३२ ]       | विशालकीर्ति [वर्तमान]                  |

दीपावली को हुआ। इस के २२ वर्ष बाद संवत् १९७१ की कार्तिक शु. १ को वर्तमान भ. विशालकीर्तिजी का पष्टाभिषेक हुआ। आप ने 'भावांकुर' नामक संस्कृत और मराठी कविताओं का एक संग्रह लिखा है। इस समय लात्र पीठ सैतवाल जैन समाज का गुरुपीठ माना जाता है। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

# भट्टारक-संप्रदाय



स्व. भ. विशालकीर्तिजी (लातूर) (स्वर्गवास सं. १९४८)

संदर्भ-पृष्ठ ८८



वलात्कार गण-लातूर शाखा के वर्तमान भट्टारक श्रीविशालकीर्ति (पट्टाभिषेक संवत् १९७१)

#### ५. बलात्कार गण - उत्तर शाखा

लेखांक २२३ - पट्टावली

वसंतकीर्ति

संवत १२६४ माह सुदि ५ वसंतकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १२ दीक्षा वर्ष २० पट्ट वर्ष १ मास ४ दिवस २२ अंतर दिवस ८ सर्व वर्ष ३३ मास ५ बघेरवाल जाति पट्ट अजमेर ॥

(ब. १०)

लेखांक २२४ - गुर्वावली

सेद्धान्तिकोभयकीर्तिवेनवासी महातपाः। वसंतकीर्तिर्व्योद्यांह्रिसेवितः शीलसागरः॥ २१

( भा. १ कि. ४ पृ. ५२ )

लेखांक २२५ -

कलौ किल म्लेच्छादयो नम्नं दृष्ट्वीपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति तेन मण्डपदुर्गे श्रीवसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तद्दीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मुख्चन्तीत्युपदेशः कृतः संयमिनां इत्यपवादवेषः।

[ षट्प्राभृतटीका पृ. २१ ]

लेखांक २२६ - गुर्वावली

विशालकीर्ति

तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिभुवनप्रख्यातकीर्तेरभूत् शिष्योनेकगुणालयः शमयमध्यानापसागरः । वादीन्द्रः परवादिवारणगणप्रागरभयविद्रावणः सिंहः श्रीमति मण्डपेतिविदितस्त्रिविद्यविद्यास्पदम् ॥ २२ विशालकीर्तिवैरवृत्तमृतिः ।

( भा. १ कि. ४ पृ. ५२)

लेखांक २२७ - गुर्वावली

ग्रुभकीर्ति

ततो महात्मा शुभकीर्तिदेवः।

एकान्तराद्युत्रतपोविधाता धातेव सन्मार्गविधेर्विधाने ॥ २३

(उपर्युक्त)

लेखांक २२८ - १ मूर्ति

संवत् १३८० वर्षे माघ सुदि ७ सनौ श्रीनंदिसंघे वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे मूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. शुभकीर्तिदेव तिहाध्य सर्वीति ....।

( चूलगिरि, अ. १२ पृ. १९२)

लेखांक २२९ - गुर्वावली

धर्मचंद्र

श्रीधर्मचन्द्रोजिन तस्य पट्टे हमीरभूपालसमर्चनीयः। सैद्धान्तिकः संयमसिन्धुचन्द्रः प्रख्यातमाहात्म्यकृतावतारः॥ २४

[ भा. १ कि. ४ पृ. ५३ ]

लेखांक २३० - पट्टावली

संवत १२७१ श्रावण सुदि १५ धर्मचंद्रजी गृहस्थ वर्ष १८ दीक्षा वर्ष २४ पट्ट वर्ष २५ दिवस ५ अंतर दिवस ८ सर्व वर्ष ६५ दिवस १२ जाति हूंबड पट्ट अजमेर ॥

(ब. १९)

लेखांक २३१ - गुर्वावली

रत्नकीर्ति

तत्पट्टेजिन रत्नकीर्तिरनघः स्याद्वाद्विद्यांबुधिः। नानादेशविद्यत्तिश्यिनवहः प्राच्याद्वियुग्मो गुरुः॥

(भा. १ कि. ४ पृ. ५३)

लेखांक २३२ - पट्टावली

संवत १२९६ भादवा विद १३ रत्नकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १९ दीक्षा वर्ष २५ पट्ट वर्ष १४ दिवस ११ अंतर दिवस ६ सर्व वर्ष ५५ दिवस १९ हूंबड जाति पट्ट अजमेर ॥

(ब. १०)

#### लेखांक २३३ - पट्टावली

प्रभाचंद्र

संवत १३१० पौष सुदि १५ प्रभाचंद्रजी गृहस्थ वर्ष १२ दीक्षा वर्ष १२ पट्ट वर्ष ७४ मास ११ दिवस १५ अंतर दिवस ८ सर्व वर्ष ९८ मास ११ दिवस २३ प्रभाचंद्रजीके आचार्य गुजरातमे छो सो वठे एके श्रावक प्रतिष्ठांने प्रभाचंद्रजीने बुळाया सो वै नाया तदि आचार्यने सूरिमंत्र दे भट्टारककरि प्रतिष्ठा कराई तदि भ. पद्मनंदिजी हुवा पाषाणकी सरस्वती मुढे बुळाई। जाति ब्राह्मण पट्ट अजमेर ॥

(ब. १०)

# लेखांक २३४ - गुर्वावली

पट्टे श्रीरत्नकीर्तेरनुपमतपसः पूज्यपादीयशास्त्र— व्याख्याविख्यातकीर्तिर्गुणगणनिधिपः सिक्तयाचारुचंचुः। श्रीमानानन्दधाम प्रतिबुधनुतमामानसंदायिवादो जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदितः श्रीप्रभाचंद्रदेवः॥ २७

[ भा. १ कि. ४ पृ. ५३]

## लेखांक २३५ - ( आराधना पंजिका )

संवत १४१६ वर्षे चैत्र सुदि पंचम्यां सोमवासरे सकलराजिशरोसुकुट-माणिक्यमरीचिपिंजरीकृतचरणकमलपादपीठस्य श्रीपेरोजसाहेः सकल--साम्राज्यधुरीविभ्राणस्य समये श्रीदिल्ल्यां श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये सरस्वती-गच्छे बलात्कारगणे भ. श्रीरत्नकीर्तिदेवपट्टोदयाद्रितरुणतरणित्वसुर्वीकुर्वाण भ. श्रीप्रभाचंद्रदेव तित्सिष्याणां ब्रह्म नाथूराम इत्याराधनापंजिकाया प्रन्थ आत्मपठनार्थं लिखापितं।।

[पूना, अ. १ पृ. २१३]

#### लेखांक २३६ -

सिरि पहचंदु महागणि पावणु बहुसीसेहि सहिउ य विरावणु ।

पट्टणे खंभायचे धारणयरि देविगिरि ।

मिच्छामय विहुणंतु गणि पत्तउ जोइणिपुरि ॥

तिह भव्विह सुमहोच्छउ विहियउ सिरिरयणिकत्तिपट्टे णिहियउ ।

महमद्साहिमणु रांजियड विज्ञहि वाइयमणु भांजियड ॥
( बाहुबलिचरित of धनपाल, अ. ७ प्ट. ८३)

## लेखांक २३७ - पट्टावली

पद्मनंदी

संवत १३८५ पोस सुदि ७ पद्मनंदीजी गृहस्थ वर्ष १५ मास ७ दीक्षा वर्ष १३ मास ५ पट्ट वर्ष ६५ दिवस १८ अंतर दिवस १० सर्व वर्ष ९९ दिवस २८ जाति ब्राह्मण पट्ट दिल्ली ॥

बि. १०]

# लेखांक २३८ - गुर्वावली

श्रीमत्प्रभाचंद्रमुनींद्रपट्टे शश्वत्प्रतिष्ठः प्रतिभागरिष्ठः । विद्युद्धसिद्धान्तरहस्यरत्न–रत्नाकरो नंदतु पद्मनंदी ॥ २८

( भा. १ कि. ४ पृ. ५३)

# लेखांक २३९ -- आदिनाथ मृर्ति

ॐ संवत १४५० वर्षे वैशाख सुदी १२ गुरौ श्रीचाहुवानवंशकुशेशय-मार्तण्डसारवै विक्रमन्य श्रीमत् सरूप भूपग्वान्वय झुंडदेवात्मजस्य भूवज-शक्तस्य श्रीसुवरनृपतेः राज्ये वर्तमान श्रीमूळसंघे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेव तत्पदे श्रीपद्मनंदिदेव तदुपदेशे गोळाराडान्वये · · · · ।।

(भा. प्र. पृ. ८)

## लेखांक २४० - भावनापद्धति

श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभुवाक्यरिक्मविकाशिचेतःकुमुद्प्रमोदात्। श्रीभावनापद्धतिमात्मशुद्धयै श्रीपद्मनंदी रचयांचकार॥ ३४

[ अ. ११ पृ. २५९.]

# लेखांक २४१ - जीरापल्ली-पार्श्वनाथ स्तोत्र

श्रीमत्प्रभेन्दुचरणाम्बुजयुग्मभृंगश्चारित्रनिर्मलमितर्मुनिपद्मनंदी । पार्श्वप्रभोर्विनयनिर्भरचित्तवृत्तिर्भक्टा स्तवं रचितवान् मुनिपद्मनंदी ॥१०

#### बलात्कार गण - उत्तर शाखा

बलात्कार गण की उत्तर भारत की पीठों की पद्टावित्यों में वसन्त-कीर्ति पहले ऐतिहासिक भद्दारक प्रतीत होते हैं। उप्टावित्यों के अनुसार ये संवत् १२६४ की माघ शु. ५ को पद्दारूढ हुए [ले. २२३] तथा १ वर्ष ४ मास पद्द पर रहे। इन्हें वनवासी और शेर द्वारा नमस्कृत कहा गया है [ले. २२४]। श्रुतसागर सूरि के कथनानुसार ये ही मुनियों के वस्त्रधारणके प्रवर्तक थे। यह प्रथा इन ने मण्डपदुर्ग में आरम्भ की (ले. २२५)। इनकी जाति बधेरवाल और निवासस्थान अजमेर कहा गया है (ले. २२३)। इनका बिजौलियाके शिलालेखमें भी उल्लेख हुआ है (ले. २४४)।

वसन्तकीर्ति के बाद विशालकीर्ति<sup>श</sup> और उन के बाद शुभकीर्ति पट्टाधीश हुए [ले. २२६–२७] शुभकीर्ति एकान्तर उपवास आदि कठोर

३२ इनके पहले कमशः गुप्तिगुप्त, माघनन्दि, जिनचन्द्र, पद्मनन्दि कुन्दकुन्द, उमास्वाति, लोहाचार्य, यशःकीर्ति, यशोनन्दि, देवनन्दि, गुणनन्दि, वज्रनन्दि, कुमारनन्दि, लोकचन्द्र, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र, भानुनन्दि, जटासिंहनन्दि, वसुनन्दि, वीरनन्दि, रत्ननन्दि, माणिक्यनन्दि, मेघचन्द्र, शान्तिकीर्ति, मेहकीर्ति, महाकीर्ति, विश्वनन्दि, श्रीभूषण, शीलचन्द्र, श्रीनन्दि, देशभूषण, अनन्तकीर्ति, धर्मनन्दि, विद्यानन्दि, रामचन्द्र, रामकीर्ति, अभयचन्द्र, नरचन्द्र, नागचन्द्र, नयनन्दि, हरिश्चन्द्र, महीचन्द्र, माधवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुणकीर्ति, गुणचन्द्र, वासवचन्द्र, लोकचन्द्र, श्रुतकीर्ति, भानुचन्द्र, महाचन्द्र, माघचन्द्र, ब्रह्मनन्दि, शिवनन्दि, विश्वचन्द्र, हरिनन्दि, भावनन्दि, सुरकीर्ति, विद्याचन्द्र, सुरचन्द्र, माधनन्दि, शाननन्दि, गंगनन्दि, सिंहकीर्ति, हेमकीर्ति, चाहनन्दी, नेमिनन्दी, नाभिकीर्ति, नरेन्द्रकीर्ति, श्रीचन्द्र, पद्मकीर्ति, वर्धमान, अकलंक, लल्तिकीर्ति, केशवचन्द्र, चाहकीर्ति और अभयकीर्ति का उक्लेल हुआ है।

३३ राजस्थानेक अन्तर्गत माण्डलगढ ।

३४ पट्टाविलयोंमें वसन्तकीर्तिके बाद प्रख्यातकीर्तिका उछेख है किन्तु (ले. २४४) में इनका नाम नहीं है। शायद गुर्वावलीके श्लोकके विशेषणको विशेष नाम मान लेनेसे पट्टावलीमें यह गलती हुई है। तपश्चर्या करते थे। इनने संवत् १३८० में कोई मूर्ति स्थापित की थी ( ले. २२८ )। १५

शुभकीर्ति के बाद धर्मचन्द्र पद्दाधीश हुए। ये संवत् १२०१ की श्रावण शुक्क ७ को पद्दारूढ हुए तथा २५ वर्ष पट्ट पर रहे। इनकी जाति हूंबड और निवास स्थान अजमेर था। हमीर राजाने इन्हें प्रणाम किया था ( ले. २२९–३० )। इन

इनके बाद रत्नकीर्ति संवत् १२९६ की भाइपद कृ. १३ को पट्टारूढ हुए। ये १४ वर्ष पट्ट पर रहे। ये भी हूंबड जाति के और अजमेर निवासी थे (ले. २३१-३२)।

रत्नकीर्तिके पट्ट पर दिल्लीमें संवत् १३१० की पौष शु. १५ को महारक प्रभाचन्द्रका अभिषेक किया गया। ये ब्राह्मण जातिके थे। खंभात, धारा, देवगिरि आदि स्थानोंमें आपने विहार किया तथा दिल्लीमें महमदशाँहँको प्रसन्न किया (ले. २३३, २३६)। गुर्वावलीके अनुसार आपहीने पूज्यपादकृत समाधितन्त्रपर टीका लिखी थी किन्तु यह प्रश्न विवादास्पद है (ले. २३४)। " प्रभाचन्द्र ७४ वर्ष तक पट्टाधीश रहे। आप के शिष्य ब्रह्म नाथूरामने दिल्लीमें संवत् १४१६ की माघ शु. ५ को फिरोजसाहैके राज्यकालमें आराधनापंजिकाकी एक प्रति लिखी (ले.२३५)।

३५ सम्भवतः संवत्का अंक यहां गलत है।

३६ संस्कृत साहित्यमे हमीर राब्दका प्रयोग मुसलमान राजा इस सामान्य अर्थमे हुआ है उसीका यह उदाहरण है। चित्तीडके राणा हमीर सन् १३०१ में अधिकारारूट हुए इस लिए यह उनका उल्लेख नहीं हो सकता।

३७ नासिरुद्दीन महम्मद्शाह (सन् १२४६-६६)

३८ इस प्रश्नकी चर्चाके लिए न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावना देखिए। एक मतके अनुसार प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र तथा समाधितन्त्रटीका, रतन-करण्डटीका और प्राभृतत्रयटीकाके कर्ता एक ही प्रभाचन्द्र हैं जो ११ वीं सदीमें हुए। दूसरे मतके अनुसार इन टीकाग्रन्थोंके कर्ता ही प्रस्तुत प्रभाचन्द्र हैं।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

एक बार एक प्रतिष्ठा महोत्सवके समय व्यवस्थापक गृहस्थ उप-स्थित नहीं रहे तब प्रभाचन्द्रने उसी उत्सवको पद्दाभिषेकका रूप देकर म. पद्मनन्दिको अपने पद पर स्थापित किया (छे. २३३)। पद्मनन्दि संवत् १३८५ की पौष शु. ७ से ६५ वर्ष तक पद्दाधीश रहे। ये ब्राह्मण जातिके थे (छे. २३७)। भावनापद्मति और जीरापछी-पार्श्वनाथ-स्तोत्र ये आपकी कृतियां हैं (छे. २४०-४१)। अपने संवत् १४५० की वैशाख शु. १२ को एक आदिनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की [छे. २३९]। पर

भ. पद्मनिदके तीन प्रमुख शिष्योंद्वारा तीन भद्दारकपरम्पराएं आरंभ हुई जिनका आगे अनेक प्रशाखाओं ने विस्तार हुआ। इनमें शुभचन्द्रका वृत्तान्त दिल्ली—जयपुर शाखामें, सकलकीर्तिका वृत्तान्त ईडर शाखामें तथा देवेन्द्रकीर्तिका वृत्तान्त सूरत शाखामें देखना चाहिए। इनके अतिरिक्त मदनदेव (ले. २४५), नयनन्दि (ले. २५१), तथा मदनकीर्ति (ले. २५५) ये पद्मनिदके अन्य शिष्योंके उल्लेख मिले हैं। इनमें मदनदेव और मदनकीर्ति सम्भवतः एक ही हैं।

४० पद्मनन्दीकी एक और कृति वर्धमानचरित है। आपके शिष्य हरिचन्द्रने मिल्लिनाथ काव्य लिखा है। [अनेकान्त वर्ष १२, पृष्ठ २९५]

४१ इस प्रतिष्ठाके समयके शासकका नाम मूलमें बहुत ही अशुद्ध छपा है इस लिए उसका इतिहासमें निर्देश नहीं पाया गया।

#### बलात्कार गण - उत्तर शाखा - काल पट

१ वसन्तकीर्ति [ संवत् १२६४ ]
।
२ विशालकीर्ति [ संवत् १२६६ ]
।
३ ग्रुभकीर्ति
।
४ धर्मचन्द्र [सं. १२७१-१२९६]
५ रत्नकीर्ति [सं. १२९६-१३१०]
६ प्रभाचन्द्र [सं. १३१०-१३८४]
।
७ पद्मनन्दी [सं. १३८५-१४५०]
।
८ ग्रुभचन्द्र ९ सकलकीर्ति १०देवंद्रकीर्ति
[दिछी-जयपुर [ईडरशाखा] [सूरत्त्र शाखा]

# ६. बलात्कार गण – दिल्ली-जयपुर शाखा

#### लेखांक २४२ - शारदास्तवन

ग्रुभचंद्र

श्रीपद्मनंदींद्रमुनींद्रपट्टे शुभोपदेशी शुभचंद्रदेवः । विदां विनोदाय विशारदायाः श्रीशारदायाः स्तवनं चकार ॥ ९

[ अ. १२ पृ. ३०३ ]

### लेखांक २४३ - शिलालेख

ःश्रीमत्प्रभेन्दुपट्टेस्मिन् पद्मनंदी यतीश्वरः । तत्पट्टांबुधिसेवीव ग्रुभचंद्रो विराजते ॥

···शिष्योयं शुभचंद्रस्य हेमकीर्तिर्महान् सुधीः। येन वाक्यामृतेनापि पोषिता भन्यपाद्पाः॥

ं विशुद्धाः श्रीहेमकीर्तियतिनः सुसिद्धः । आस्तां च तावज्जगतीतलेस्मिन् यावित्थिरौ चंद्रदिवाकरौ च ॥ संवत् १४६५ वर्षे फाल्गुण सुद्धि २ बुधौ ॥

विजीलिया [ अ. ११, पृ. ३६६ ]

### लेखांक २४४ - निषीदिका लेख

श्रीवलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीमहि(नंदि) संघे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीवसंतकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीविशालकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदमन(?) कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीधर्मचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीरत्नकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः ॥

· · पद्मनंदिमुनेः पट्टे ग्रुभचंद्रो यतीश्वरः। तर्कादिकविद्यास (पद्)धारोस्ति सांप्रतम्॥

तकादिकावधासु (पद)वारास्त साजतम् ॥

...आर्या वाई लोकसिरि विनयसिरि तस्याः शिक्षणी वाई चारित्रसिरि वाई
चारित्रकी शिक्षणी वाई आगमसिरि तस्या इयं निषेधिका आचंद्रतारकाक्षयं संवत् १४८३ वर्षे फाल्गुन सुदि ३ गुरौ ॥

[ उपर्युक्त पृ. ३६५ ]

## लेखांक २४५ - (प्रवचनसार )

अथ संवत्सरे श्रीविक्रमादित्यगताच्दाः संवत् १४९७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शनिवासरे श्रीटोडा महादुर्गे श्रीमूळसंघे सरस्वतीगच्छे भ. पद्मनंदिदेवा तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवा गुरुश्राता श्रीमदनदेवास्तत्सिष्य ब्रह्म नरसिंह तत् पुस्तकात् मया सुंदरळाळेन ळिपिकृता इंदोरमध्ये स्वपठनार्थः संवत् १९३०॥

( रायचन्द्र शास्त्रमाला, वम्बई, १९३५, प्रशस्ति )

### लेखांक २४६ - पट्टावली

संवत् १४५० माह सुदि ५ भ. शुभचंद्रजी गृहस्थ वर्ष १६ दिक्षा वर्ष २४ पट्ट वर्ष ५६ मास ३ दिवस ४ अंतर दिवस ११ सर्व वर्ष ९६ मास ३ दिवस २५ ब्राह्मण जाति पट्ट दिल्ली ॥

(ब. १०)

### लेखांक २४७ - सिद्धांतसार

जिनचंद्र

पवयणपमाणलक्खणछंदालंकाररिहयहियएण । जिणइंदेण पडत्तं इणमागमभत्तिजुत्तेण ॥ ७८

(माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई)

## लेखांक २४८ - पट्टावली

संवत् १५०७ जेष्ट विद ५ भ. जिनचंद्रजी गृहस्थ वर्ष १२ दिश्चा वर्ष १५ पट्ट वर्ष ६४ मास ८ दिवस १७ अंतर दिवस १० सर्व वर्ष ९१ मास ८ दिवस २७ वर्षरवाल जाति पट्ट दिल्ली ॥

[ब. १०]

# लेखांक २४९ - पार्श्वनाथ मृतिं

सं. १५०२ वर्षे वैसाख सुदी ३ श्रीमूळसंघे भ. श्रीजिनचंद्र वाकु-िळ्या गोत्रे साहु प्रमसी तत्पुत्र राजदेव नित्यं प्रणमंति ॥

( भा. प्र. पु. १३ )

### लेखांक २५० - शांतिनाथ मूर्ति

सं. १५०९ वर्षे चैत्र सुदी १३ रविवासरे श्रीमूळसंघे भः पद्मनंदि-देवाः तत्पट्टे श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे श्रीजिनचंद्रदेवाः श्रीधौपे प्राम स्थाने महाराजाधिराज श्रीप्रतापचंद्रदेव राज्ये प्रवर्तमाने यदुवंशे लंबकंचुकान्वये साधु श्रीउद्धर्ण तत्पुत्र असौ....।

( उपर्युक्त )

### लेखांक २५१ - [नेमिनाथचरित]

संवत १५१२ आषाढ वदि ११ वर्षे शाका १३७७ प्रवर्तमाने फा वसंतऋतौ पारवानुमासं शुक्रपक्षे पंचम्यां तिथौ सोमदिने श्रीघोघा वेठाकूछे श्रीनेमिसुर चरिमइ लिखितं। श्रीमूलसंघे में श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे में शुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे में जिनचंद्रदेवाः तत्र भे पद्मनंदिदेवाः तिराष्य नयणंदिदेव तस्मै श्रीहूंबडवंश ज्ञातीय गोत्र खरीयान श्रेष्ठि गजभाई में श्रीजिनदास धनदत्तेन श्रीनेमिनाथचरितं लिखापितं श्रीनयनंदिसुनये दत्तं।।

[अ. ११ पृ. ४१४]

# लेखांक २५२ - पार्श्वनाथ मृतिं

सं. १५१५ वर्षे माघ सुदी ५ भौमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे भः जिनचंद्रदेव गोलाराडान्वये सा. अभू भार्या हडो ....।।

(भा. प्र. पृ. ८)

# लेखांक २५३ - [ मूलाचार ]

वर्षे पडेकपंचैकपृरणे विक्रमे नतः । शुक्के भाद्रपदे मासे नवम्यां गुरुवासरे ॥ श्रीमद्धट्टेरकाचार्यकृतसूत्रस्य सद्धिधेः । मूळाचारस्य सद्वृत्तेर्दातुर्नामावळीं ब्रुवे ॥ •••विद्यते तत्समीपस्था श्रीमती योगिनीपुरी । यां पाति पातिसाहिश्रीर्बहळोळाभिधो नृपः ॥ तस्याः प्रत्यग्दिशि ख्यातं श्रीहिसारपिरोजकं । नगरं नगरंभादिवल्लीराजिविराजितं ॥
तत्र राज्यं करोत्येष श्रीमान् कुतवखानकः ।
तथा हैबितिखानश्च दाता भोक्ता प्रतापवान् ॥
अथ श्रीमूळसंघेस्मिन् नंदिसंघेनघेजिन ।
बळात्कारगणस्तत्र गच्छः सारस्वतस्त्वभूत् ॥
तत्राजिन प्रभाचंद्रः सूरिचंद्रो जितांगजः ।
दर्शनज्ञानचारित्रतपोवीर्यसमन्वितः ॥
श्रीमान् बभूव मार्तंडस्तत्पट्टोदयभूधरे ।
पद्मनंदी बुधानंदी तमश्छेदी मुनिप्रभुः ॥
तत्पट्टांबुधिसचंद्रः ग्रुभचंद्रः सतां वरः ।
पंचाक्षवनदावाग्निः कषायक्ष्माधराज्ञितः ॥
तदीयपट्टांबरभानुमाली क्षमादिनानागुणरत्नशाली ।
भट्टारकश्रीजिनचंद्रनामा सद्धांतिकानां भुवि योस्ति सीमा॥
तिच्छष्या बहशास्त्रज्ञा हेयादेयविचारकाः।

···तिच्छिष्या बहुशास्त्रज्ञा हेयादेयविचारकाः । शयसंयमसंपूर्णा मूलोत्तरगुणान्विताः ॥ जयकीर्तिश्चारुकीर्तिर्जयनंदी मुनीश्वरः । भीमसेनादयोन्ये च दशधर्मधरा वराः ॥

ग्रेशमान् पंडितदेवोस्ति दाक्षिणात्यो द्विजोत्तमः।
यो योग्यः सूरिमंत्राय वैयाकरणतार्किकः॥
अम्रोतवंशजः साधुर्छवदेवाभिधानकः।
तत्सुतो धरणः संज्ञा तद्भार्या भीषुही मता॥२५
तत्पुत्रो जिनचंद्रस्य पादपंकजषट्पदः।
मीहाख्यः पंडितस्वस्ति श्रावकन्नतभावकः॥२६
तदन्वयेथ खंडेळवंशे श्रेष्ठीयगोत्रके।
पद्मावत्याः समाम्नाये यक्ष्याः पार्श्वजिनेशिनः॥२७
साधुः श्रीमोहणाख्योभूत्संघभारधुरंघरः।

ग्रेतः श्रीसाधुरार्श्वस्य चोषाख्यस्य च कायजैः।

वसिद्धर्भ्झणूस्थाने रम्ये चैत्यालयैर्वरैः ॥ ५० चाहमानकुलोत्पन्ने राज्यं कुर्वति भूपतौ । श्रीमत्समसखानाख्ये न्यायान्यायविचारके ॥ ५१ ः कारितं श्रुतपंचम्यां महदुद्यापनं च तैः। श्रीमदेशत्रताधारिनरसिंहोपदेशतः॥ ५३

ं एतच्छास्रं लेखियत्वा हिसारा-दानाय्य स्वोपार्जितेन स्वराया । संघेशश्रीपद्मसिंहेन भक्त्या सिंहान्ताय श्रीनराय प्रदत्तं ॥ ६०

···सूरिश्रीजिनचंद्रांहिस्मरणाधीनचेतसा । प्रशस्तिर्विहिता चासौ मीहाख्येन सुधीमता ॥ ६९

[ माणिकचंद्र ग्रंथमाला, २३, बम्बई १९२२ ]

#### लेखांक २५४ - (तिलोयपण्णत्ती)

स्वस्तिश्रीसंवत् १५१७ वर्षे भागे सुदि ५ भौमवारे श्रीमूळसंघे भाग श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः मुनिश्रीमदनकीर्ति तच्छिष्य ब्रह्म नर्रासहकस्य । भश्रीझूंझुणपुरे लिखितमेतत्पुस्तकम् ॥

( जीवराज ग्रंथमाला, शोलापुर १९५१)

#### लेखांक २५५ - [ पउमचरिय ]

संवत १५२१ वर्षे ज्येष्टमासे सुदि १० बुधवारे श्रीगोपाचलदुर्गे श्रीमूळसंघे ......भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. पद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीश्चभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. जिनचंद्रदेवाः। तत्र श्रीपद्मनंदिशिष्यश्रीमदन-कीर्तिदेवाः तत्शिष्य श्रीनेत्रनंदिदेवाः तिन्निमित्ते खंडेलवाल लुहाडिया गोत्रे संगही धामा भार्या धनश्री ....।

(अ. ४ पृ. ५४०)

### लेखांक २५६ - ( अध्यात्मतरंगिणी टीका )

त्रयिह्मशाधिके वर्षे शतपंचदशप्रमे । शुक्कंपक्षेश्विने मासे द्वितीयायां सुवासरे । श्रीहिसाराभिधे रम्ये नगरे ऊनसंकुले । राज्ये कुतुबखानस्य वर्तमानेथ पावने ॥ अथ श्रीमूलसंघेस्मिन्ननघे मुनिकुंजरः ।
सूरिः श्रीशुभचंद्राख्यः पद्मनंदिपद्स्थितः ॥
तत्पट्टे जिनचंद्रोभूत् स्याद्वादांबुधिचंद्रमाः ।
तदंतेवासिमेहाख्यः पंडितो गुणमंडितः ॥
तदान्नाये सदाचारक्षेत्रपालीयगोत्रके ।
सुनामपुरवास्तव्ये खंडेलान्वयकेजनि ॥
"एतन्मध्ये धनश्रीर्या श्राविका परमा तया ।
लिखापितमिदं शास्त्रं निजाज्ञानतमोहतौ ॥
पूजयित्वा पुनर्भक्या पठनाय समर्पितं ।
मेहाख्याय सुशास्त्रज्ञपंडिताय सुमेधसे ॥

( झालरापाटन, अ. १२ पृ. ३१ )

### लेखांक २५७ - महावीर मूर्ति

सं. १५३७ वर्ष वैसाख सुदि १० गुरौ श्रीमूलसंघे भ. जिनचंद्राम्नाये मंडलाचार्यविद्यानंदी तदुपदेशं गोलारासन्वये पियू पुत्र……॥

(भा. प्र. पृ. ५)

### लेखांक २५८ - [ नीतिवाक्यामृत ]

अथ संवत्सरेसिन् विक्रमादित्यराज्यात् संवत् १५४१ वर्षे कार्तिक सुदि ५ शुभदिने श्रीचंद्रप्रभचैत्यालयविराजमाने श्रीहिसारपेरोजाभिधानपत्तने सुलतानवहलोलसाहिराज्यप्रवर्तमाने श्रीमूलसंघे ......भ. जिनचंद्रदेवाः । तच्छिष्योष्टाविंशतिमूलगुणरत्नरत्नाकरमंडलाचार्यमुनिश्रीरत्नकीर्तिः । तस्य शिष्यो निष्प्रावरणमूर्तिर्मुनिश्रीविमलकीर्तिः । भ. श्रीजिनचंद्रांतेवासि पं. श्रीमेहाख्यः । एतदाम्नाये क्षेत्रपालीयगोत्रे खंडेलवालान्वये सुनामपुरवास्तव्ये ....एतेषां मध्ये या साध्वी कमलश्रीस्तया निजपुत्रसं. भीवावच्छूकयोन्यीयो-पार्जितवित्तेनेदं सोमनीतिटीकापुस्तकं लिखापितं । पुनः पंडितमेहाख्याय पठनार्थं भावनया प्रदत्तं निजज्ञानावरणकर्मक्षयाय ॥

(माणिकचंद ग्रंथमाला, बम्बई १९२२)

#### लेखांक २५९ - धर्मसंग्रह

स्रिश्रीजिनचंद्रकस्य समभूद्रत्नादिकीर्तिर्मुनिः शिष्यस्तत्त्वविचारसारमितमान् सद्ब्रह्मचर्यान्वितः। ...तिच्छष्यो विमलादिकीर्तिरभवित्रप्रथचूढामणिः यो नानातपसा जितेद्रियगणः क्रोधेभकुंभे शृणिः। ...दीक्षां श्रीतमुनीं वभार नितरां सत्ध्रह्मकः साधकः आर्यो दीपद् आख्ययात्र भुवनेसौ दीप्यतां दीपवत्॥ १६ छात्रोभूज्जैनचंद्रो विमलतरमितः श्रावकाचारभव्यः स्वप्रोतान्कजातोद्धरणतनुरुहो भीषुहीमान्रसूतः। मीहाख्यः पंडितो वै जिनमतनयनः श्रीहिसारे पुरेस्मिन् प्रंथः प्रारंभि तेन श्रीमहति वसता नूनमेष प्रसिद्धे॥ १७ सपाद्लक्षे विषयेतिसुंदरे श्रिया पुरं नागपुरं समस्ति तत्। पेरोजखानो नृपतिः प्रपाति यन्न्यायेन शौर्येण रिपून्निहन्ति च॥१८ ...मेधाविनामा निवसन्नहं बुधः पूर्वा व्यथां प्रंथिममं तु कार्तिके।

> कृष्णे त्रयोद्श्यह्नि स्वभिक्ततः ॥ २१ ( प्रकाशक – उदयलाल काशलीवाल, बनारस १९१० )

### लेखांक २६० - ? मूर्ति

संवत १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ शनौ भ. श्रीजिनचंद्र रा. भ. श्रीज्ञान-भूषण सा. ऊहड ....।। (भा. ७ पृ. १६)

चंद्राविधवाणैकमितेत्र वत्सरे

## लेखांक २६१ - दर्शन यंत्र

सं. १५४३ मगसर वदि १३ गुरुवार श्रीमूलसंघे श्रीकुंदकुंदान्वये भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तद् आम्राये सेतवालान्वये नवशामपुरवास्तव्य ..... एतेषां मध्ये चौधरी सुरजवने श्रीसम्यग्दर्शन यंत्र करापितं प्रतिष्ठापितं ॥ (फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०८)

### लेखांक २६२ - ऋषम मूर्ति

संवत् १५४५ वर्षे वैशाख सुदि १० चंद्रदिने श्रीमूळसंघे .....भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः बरहिया कुलोद्भव साहु लखे भार्यो कसुमा ...तेन अर्जुनेनेदं आदीश्वरविंबं स्वपूजनार्थं करापितं ॥

( भा. प्र. पृ. १ )

# लेखांक २६३ - पार्श्वमृति

सं. १५४८ वैशाख सुदि ३ श्रीमूळसंघे भ. जिनचंद्रदेव साहु जीवराज पापडीवाळ नित्यं प्रणमंति सौख्यं शहर मुडासा श्रीराजा स्थोसिंघ रावल ॥ (फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०६)

#### लेखांक २६४ - [ नागकुमारचरित ]

संवत १५५८ वर्षे श्रावण सुदि १२ भौमे श्रीगोपाचलगढदुर्गे तोमर-वंशे श्रीमानसिंघदेवाः तद्राज्यप्रवर्तमाने श्रीमूलसंघे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तदाम्नाये जैसवालान्वये एतेषां मध्ये द्योमा इंद नागकुमारपंचमी लिखापितं ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थे ॥

[ प्र. पृ. १४, कारंजा जैन सीरीज १९३३ ]

#### लेखांक २६५ - पट्टावली

प्रभाचंद्र

संवत् १५७१ फाल्गुन वदि २ भ. प्रभाचंद्रजी गृहस्थ वर्ष १५ दिक्षा वर्ष ३५ पट्ट वर्ष ९ मास ४ दिवस २५ अंतर दिवस ८ सर्व वर्ष ५९ मास ५ दिवस २ एके वार गछ दोय हुवा चीतोड अर नागोरका सं. १५७२ का अष्वाछ ॥

(ब, १०)

#### लेखांक २६६ - दशलक्षण यंत्र

सं. १५७३ फाल्गुन विद ३ श्रीमूळसंघे कुंद्कुंदाचार्यान्वये भ. जिन-चंद्रदेवाः तत्पष्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तदास्राये खंडेळवाळान्वये ठोल्या गोत्रे CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha पं. मूना भार्या सामू ' 'नित्यं प्रणमंति ।

( फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०८)

लेखांक २६७ - ( नागकुमारचरित )

संवत १६०३ वर्षे शाके १४६७ प्रवर्तमाने महामांगल्य आषाढमासे कृष्णपक्षे द्वितीयातिथौ उत्तराषाढनक्षत्रे तैतलकरणे श्रीमूलसंघे नंद्याम्नाये अधिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत् शिष्य मंडलाचार्य श्रीधमेचंद्रदेवास्तदाम्नाये तक्षकपुरवास्तव्ये सोलंकीराजाधिराज श्रीरामचंद्र-राज्ये श्रीआदिनाथचेत्यालये खंडेलवालान्वये सात ठाकुर भार्या दाडिमदे तया इदं शास्त्रं पंचमीव्रत उद्योतनार्थं लिखापितं धर्मचंद्राय दत्तं ॥

[ प्र. पृ. १५, कारंजा जैन सीरीज, १९३३ ]

### लेखांक २६८ - [ यशोधर चरित ]

संवत् १६१५ वर्षे भादव सुदि ५ वी सप्त (?) वारे पुष्यनक्षत्रे तोडागढमहादुर्गे महाराजाधिराजराजश्रीकल्याणराज्यप्रवर्तमाने श्रीमूळसंधे ...भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्र (भाचंद्र)

(प्र. पृ. १५, कारंजा जैन सीरीज १९३१)

# लेखांक २६९ - [ मूलाचार ]

नरेंद्रकीर्तिं

श्रीमूलसंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्या-न्वये भ. श्रीचंद्रकीर्ति तत्पट्टे भा श्रीदेवंद्रकीर्ति तत्पट्टे भा श्रीमन्नरेंद्रकीर्तिजी तत् भ्रात पं राजश्रीतेजपाल तस्य वर्णी चोखचंद्रेण आत्मपठनीयनिमित्तं लिखापितं। श्रीसमरपुरमध्ये। श्रीरस्तु। श्रीसंवत् १७३० मिति मार्गसिर सित त्रयोदस्यां लिपीकृतं॥

(का. ५२९)

# लेखांक २७०- पार्श्वनाथ मृतिं

जगत्कीर्ति

सं. १७४६ माह सुदी श्रीमूलसंघे भा. श्रीजगत्कीर्ति संघई श्रीकृष्ण-दास···· ।।

(भा. प्र. पृ. ६)

### लेखांक २७१ - हरिवंशपुराण

देवेंद्रकीर्ति

तहां श्रीजिनदास जू प्रंथ रच्यो इह सार। सो अनुसार खुस्याल ले कह्यौ भाविक सुखकार ॥ देश ढुंढाहढ जानौ सार तामे धर्मतनो विस्तार। विसनसिंह सुत जैसिंहराय राज करे सबको सुखदाय ॥ ···जामे पुर शांगावति जानि धर्म उपावनको वर थान। ···संघ मूलसंघ जानि गछ सारदा बखानि गण जु बलात्कार जाणौ मन लायके ॥ कुंदकुंद मुनीकी आमनाय मांहि भये देवइंद्रकीरत सुपट्टसार पायके। पंडित सु भए तहां नाम लिछमीसदास चतुर विवेकी श्रुतज्ञानकौ उपायके ॥ तिनै थकी मै भी कछू अल्पसो सुज्ञान लयो फेरि मै बस्यौ जिहानाबाद मध्य आयकै।। •••महमद्शा पातिशाह राज करि है सुचकत्थौ। नीतिवंत वलवान न्याय विन ले न अरत्थौ ॥ ···संवत सतरासै अरु असी सुदि वैसाख तीज वर छसी।

( भा. ६ पृ.१२७)

# लेखांक २७२ - ? मृर्ति

संवत्सरे विह्नवसुमुनींदुमिते १७८३ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अष्टमीतिथौ वुधवारे श्रवणनक्षत्रे बांसखोहनगरे अंबावती सामी कुछाहागोत्रीय महा-राजाधिराज श्रीजयसिंघजित्तत्सामंत कुंभाणीगोत्रीय राजिश्री चृहडसिंहजी राज्य प्रवर्तमाने श्रीमूळसंघे नंद्याम्राये भ श्रीजगत्कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः तदाम्नाये खंडेळवाळान्वये छहाड्या गोत्रे साहश्री रामदासजी तद्वार्या रायवदे ।।।

सुक्रवार अतिही ग्रभ जोग सार नखत्तरकौ संजोग।।

[ भा. ७ पृ. १३]

#### लेखांक २७३ - षोडशकारण यंत्र

सं. १७८३ वर्षे वैशाख विद ८ बुधवार श्रीमूलसंघे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति-स्तदाम्नाये यासपाह कर्वटे छहाड्या गोत्रे संघही श्रीहृद्यराम विवप्रतिष्ठा पं. भामनि ॥

(भा. प्र. पृ. १२)

### लेखांक २७४ - [ पट्कर्मोपदेशरत्नमाला ]

महेंद्रकीर्ति

संवत् १७९७ वर्षे श्रावण सुदि १४ शिनवासरे श्रीमूलसंघे .....भ. श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः तत्पद्दे भ. श्रीमहेंद्रकीर्तिस्तदाम्नाये सवाईजयपुरमध्ये श्रीपार्श्वनाथचैत्यालये विलालागोत्रे साह श्रीहरराम तस्य भार्यो हीरादे ... एतेषां मध्ये साहजीश्रीगोपीरामजी इदं पुस्तकं षट्कर्मोपदेशरत्नमालानामकं आचार्यश्रीक्षेमकीर्तिजी तच्लिष्य पंडित गोवर्धनदासाय लिखापि घटापितं ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं।।

( जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५४२ )

# लेखांक २७५ - ? मूर्ति

**सुखेंद्रकीर्ति** 

संवत् १८६१ वर्षे वैशाखशुक्षपंचम्यां श्रीसवाईजयसिंहनगरे भ. श्रीसुखेंद्रकीर्तिगुरुवर्युपदेशात् छावडा गोत्रे संग(ही) दी(वान) रायचंद्रेण प्रतिष्ठा कारिता ॥

( जयपुर, अ. १२ पू. ३८ )

# लेखांक २७६ - बृहत् कथाकोप

संवत १८६८ मासोत्तममासे जेठ मास शुक्क पक्ष चतुर्थ्या तिथा सूर्यवारे श्रीमूळसंघे नंद्याम्नाये बळात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्या-न्वये भ. श्रीमहेंद्रकीर्तिजी तत्पट्टे भ. श्रीक्षेमेंद्रकीर्तिजी तत्पट्टे भ. श्रीसुरेंद्र-कीर्तिजी तत्पट्टे भ. श्रीसुरेंद्रकीर्तिजी तदाम्नाये सवाईजयनगरे श्रीमन्नेमिनाथ-चैत्याळये गोधाख्यमंदिरे वस्ततरामकृष्णचंद्राभ्यां ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं वृहद्वाराधनाकथाकोशाख्यं यंथं स्वश्चेन लिखितं।।

( प्रस्तावना पृ. १, सिंघी जैन ग्रंथमाला, १९४३ )

### बलात्कार गण-दिल्ली-जयपुर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. शुभचन्द्र से होता है। इन के गुरु पद्मनन्दी थे जिन का बृत्तान्त उत्तर शाखा के प्रकरण में आ चुका है। शुभचन्द्र का पद्माभिषेक संवत् १४५० की माघ शु. ५ को हुआ और वे ५६ वर्ष पट्ट पर रहे। वे ब्राह्मण जाति के थे [ छे. २४६"]। शारदा स्तवन यह उन की एक कृति है [ छे. २४२ ]। उन के शिष्य हेमकीर्ति की प्रशंसा संवत् १४६५ के विजौिलया छेख में की गई है। संवत् १४८३ की फाल्गुन शु. ३ को उन की परम्परा की आर्यिका आगमश्री की समाधि बनाई गई [ छे. २४३, २४४ ]। संवत् १४९७ की ज्येष्ट शु. १३ को उन के गुरुबन्धु मदनदेव के शिष्य ब्रह्म नरसिंह ने प्रवचनसार की एक प्रति छिखी थी [ छे. २४५ ]।

शुभचन्द्र के बाद जिनचन्द्र भद्दारक हुए। संवत् १५०७ की ज्येष्ठ क. ५ को आप का पद्दाभिषेक हुआ तथा आप ६४ वर्ष पद्दाधीश रहे। आप बघेरवाल जाति के थे [ले. २४८]। सिद्धान्तसार यह आप की एक कृति है [ले. २४७]। प्रतापचन्द्र के राज्य काल में संवत् १५०९ की चैत्र शु. १३ को धौपे प्राम में आप ने एक शान्तिनाथ मूर्ति स्थापित की [ले. २५०]। आप की आम्नाय में संवत् १५१२ की आषाढ कृ. ११ को नेमिनाथ चिरत की एक प्रति लिखाई गई जो जिनदास ने घोघा बंदरगाह में नयनन्दि मुनि को अर्पित की [ले. २५१]। संवत् १५१५ की माघ शु. ५ को आप ने एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की [ले. २५२]। आप की आम्नाय में संवत् १५१७ को मार्गशीर्ष शु. ५ को झूंझुणपुर में तिलोयपण्णत्ती की एक प्रति लिखाई गई [ले. २५४]। इसी प्रकार संवत् १५२१ की ज्येष्ठ शु. ११ को ग्वालियर में पउमचिरय की प्रति लिखाई गई जो नेत्रनन्दि मुनि को अर्पण की गई [ले. २५५]। संवत् १५३७ वैशाख शु. १० को जिनचन्द्र की आम्नाय में विद्यानन्दि ने एक महावीर

४२ प्रतापचन्द्र का राज्य काल ज्ञात नहीं हो सका। इस समय के करीब झांसी

विभाग में रुद्रपताप नामक राजा का उल्लेख मिलता है। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

मूर्ति स्थापित की [ ले. २५७ ]। इसी प्रकार संवत् १५४२ की ज्येष्ठ शु. ८ को आप की आम्नाय में म. ज्ञानभूषण ने एक मूर्ति स्थापित की [ले. २६०]। संवत् १५४३ की मार्गशीर्ष कृ. १३ को जिनचन्द्र ने सम्यग्दर्शन युन्त्र स्थापित किया तथा संवत् १५४५ की वैशाख शु. १० को ऋषभदेव की एक मूर्ति स्थापित की [ले. २६१-६२]। मुडासा शहर में सेठ जीवराज पापडीवाल ने संवत् १५४८ की वैशाख शु. ३ को म. जिनचन्द्र के द्वारा कई मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई [ले. २६३]। संवत् १५५८ की श्रावण शु. १२ को आप की आम्नाय में ग्वालियर में मानसिंह तोमर के राज्यकाल में नागकुमारचरित की एक प्रति लिखी गई [ले. २६४]।

भ. जिनचन्द्र के शिष्यों मे पण्डित मीहा या मेधावी प्रमुख थे। ये अग्रवाल जाति के सेठ उद्धरण और उन की पत्नी भीषुही के पुत्र थे। संवत १५१६ की माद्रपद शु. ९ को दिल्ली में बहलोलशाह और हिसार में कुतुबखाँ का राज्य था तब झूंझुणपुर में साह पार्श्व के पुत्रों ने श्रुतपंचमी उद्यापन किया और उस अवसर पर वहकेर कृत मूलाचार की एक प्रति ब्रह्म नरिसंह को अपित की। इस शास्त्रदान की प्रशस्ति पण्डित मेधावी ने लिखी [ले. २५३]। संवत् १५३३ की आश्विन शु. २ को हिसार में खंडेलवाल साध्वी धनश्री ने अध्यात्मतरंगिणी टीका की एक प्रति मेधावी को अपित की [ले. २५६] इसी प्रकार संवत् १५४१ को कार्तिक शु. ५ को खंडेलवाल साध्वी कमलश्री ने नीतिवाक्यामृत टीका की एक प्रति आप को अपित की

४३ ये विद्यानित्द सम्भवतः सूरत शाखा के दूसरे महारक हैं। किन्तु उन से पृथक् भी हो सकते हैं। इस दशा में [ले. ५२३] में उल्लिखित विद्यानित्द ये ही हैं। ४४ ये ज्ञानभूषण ईडर शाखा के म. भुवनकीर्ति के शिष्य हैं।

४५ ये मूर्तियां अमृतसर से मद्रास तक प्रायः सभी गांवों के दिगम्बर जैन मन्दिरों में पाइँ जाती हैं। सिर्फ नागपुर के जैन मन्दिरों में ही इन की संख्या सौ से अधिक है। यहां यह लेख सिर्फ नमूने के तौर पर लिया गया है। इस प्रतिष्ठा में भानुचन्द्र और गुणभद्र इन भट्टारकों के भी उल्लेख मिलते हैं।

[ले. २५८]। मेधावी ने संवत् १५४१ की कार्तिक कृ. १३ को नागौर में फिरोजखान के राज्य काल में धर्मसंग्रह श्रावकाचार नामक संस्कृत ग्रन्थ की रचना पूर्ण की [ले. २५९]।

पं. मेधावी की इन प्रशस्तियों से भ. जिनचन्द्र के शिष्य परिवार पर अच्छा प्रकाश पडता है। इन में रत्नकीर्ति और सिंहकीर्ति इन का वृत्तान्त क्रमशः नागौर तथा अटर शाखा में संगृहीत किया गया है। इन के अति-रिक्त जयकीर्ति, चारुकीर्ति, जयनन्दी, भीमसेन, दक्षिण के पण्डितदेव, [ले. २५३], विमलकीर्ति [ले. २५८], श्रुतमुनि द्वारा दीक्षित आर्य दीपद [ले. २५९] आदि शिष्यों का उल्लेख मेधावी ने किया है।

भ. जिनचन्द्र के बाद प्रभाचन्द्र पृष्ट पर बैठे। संवर् १५७१ की फाल्गुन कृ. २ को उन का अभिषेक हुआ तथा वे ९ वर्ष भद्दारक पृद्र पर रहे। इन के समय मुख्य पृष्ट दिल्ली से चित्तौड में स्थानान्तरित हुआ तथा संवत् १५७२ से नागौर पृष्ट के मंडलाचार्य रत्नकीर्ति मुख्य परम्परा से पृथक् हुए ( ले. २६५ )। प्रभाचन्द्र ने संवत् १५७३ की फाल्गुन कृ. ३ को एक दशलक्षण यन्त्र स्थापित किया ( ले. २६६ )। संवत् १६०३ की आषाढ कृ. २ को रामचन्द्र सोलंकी के राज्य काल में तक्षकपुर निवासी साह ठाकुर ने नागकुमारचरित की एक प्रति आप के शिष्य धर्मचन्द्र को अपित की ( ले. २६७ )। इसी प्रकार तोडागढ में कल्याणराज के राज्यकाल में संवत् १६१५ की भाद्रपद शु. ५ को आप की आम्राय में यशोधरचरित की एक प्रति लिखी गई ( ले. २६८ )। इसे आप की आम्राय में यशोधरचरित की एक प्रति लिखी गई ( ले. २६८ )।

प्रभाचन्द्र के बाद क्रमशः चन्द्रकीर्ति और देवेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए। इन का कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिला है<sup>४७</sup>। इन के बाद नरेन्द्रकीर्ति

४६ रामचंद्र का राज्यकाल सन् १५५५-१५९२ था। कल्याणराज का राज्यकाल ज्ञात नहीं हो सका।

४७ चन्द्रकीर्ति के समय का एक उल्लेख (ले. २८६) मिला है। यह संवत् १६५४ का है। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

हुए। इन के आम्नाय में संवत् १७३० की मार्गशीर्ष हु. १३ को वर्णी चोखचन्द्र ने समरपुर में मूलाचार की एक प्रति लिखी ( ले. २६९ )।

नरेन्द्रकीर्ति के पृष्टशिष्य सुरेन्द्रकीर्ति संवत् १७२२ की श्रावण शु. ८ को पृष्टारूढ हुए। र्रं इन का कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिला है।

इन के अनन्तर संवत् १७३३ की श्रावण कृ. ५ को भ. जगत्-कीर्ति पद्दाधीश हुए । आपने संवत् १७४६ की माघ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की [ ले. २७० ]।

इन के बाद संवत् १७७० की श्रावण कृ. ५ को म. देवेन्द्रकीर्ति पद्मधीश हुए। इन की आम्नाय में जयसिंह के राज्यकाल में सांगावत शहर में पण्डित लक्ष्मीदास हुए। १९ इन के उपदेश से किव ख़ुशालचंद ने संवत् १७८० में जहानाबाद में १० महमदशाह के राज्यकाल में हिन्दी हरिवंश-पुराण की रचना की [ले. २७१]। संवत् १७८३ की वैशाख कृ. ८ को बांसखोह नगर में जयसिंह के राज्यकाल में देवेंद्रकीर्ति के द्वारा एक प्रतिष्ठामहोत्सव हुआ [ले. २७२]।

देवेन्द्रकीर्ति के बाद संवत् १७९० की श्रावण कृ. ५ को महेन्द्र-कीर्ति पट्टाधीश हुए। इन की आम्नाय में संवत् १७९७ की श्रावण शु. १४ को साह गोपीराम ने सवाईजयपुर में षट्कर्मींपदेशरत्नमाला की एक प्रति पंडित गोवर्धनदास को अर्पित की [ले. २७४]।

महेन्द्रकीर्ति के बाद संवत् १८१५ की श्रावण कृ. ५ को क्षेमेन्द्र-कीर्ति पद्टाधीश हुए । उन के बाद संवत् १८२२ की फाल्गुन शु. ४ को सुरेन्द्रकीर्ति का पद्टाभिषेक हुआ । इन के समय भद्टारकपीठ जयपुर में

४८ यहाँ से इस शाखा के भट्टारकों की पट्टाभिषेक तिथियाँ 'बृहद् महावीर कीर्तन 'प. ५९७ के आधार पर दी गई हैं।

४९ जयसिंह का राज्यकाल १६६९-१७४३ था।

५० दिल्ली के बादशाह-राज्यकाल १७१९-४८ ई.।

स्थानान्तरित हुआ तथा अतिशय क्षेत्र महावीरजी से इस पीठ का सम्बन्ध स्थापित हुआ।

सुरेन्द्रकीर्ति के बाद संवत् १८५२ की फाल्गुन शु. ४ को पद्माधीश हुए। आपने संवत् १८६१ की वैशाख शु. ५ को सवाईजयपुर में कोई मूर्ति स्थापित की [ ले. २७५ ]। इन्हीं के समय संवत् १८६८ की ज्येष्ठ शु. ४ को बृहत् कथाकोष की एक प्रति वहीं लिखी गई ( ले. २७६ )।

सुरेन्द्रकीर्ति के बाद क्रमशः संवत् १८८० में नरेन्द्रकीर्ति, संवत् १८८३ में देवेन्द्रकीर्ति, संवत् १९३९ में महेन्द्रकीर्ति और संवत् १९७५ मे चन्द्रकीर्ति भद्दारक हुए।

#### बलत्कार गण-दिल्लीजयपुर शाखा-कालपट

१ पद्मनन्दी

२ शुभचन्द्र(संवत्१४५०-१५०७)

३ जिनचन्द्र(संवत्१५०७-१५७१)

रत्नकीर्ति सिंहकीर्ति
(न।गौर शाखा) (अटर शाखा)

४ प्रभाचन्द्र [संवत् १५७१-८०]

।
५ चन्द्रकीर्ति [संवत् १६५४]

।
६ देवेन्द्रकीर्ति

७ नरेन्द्रकीर्ति ८ सुरेन्द्रकीर्ति [ संवत् १७२२ ] ९ जगत्कीर्ति [ संवत् १७३३ ] १० देवेन्द्रकीर्ति [ संवत् १७७० ] महेन्द्रकीर्ति [ संवत् १७९० ] क्षेमेन्द्रकीर्ति [ संवत् १८१५ ] सुरेन्द्रकीर्ति [ संवत् १८२२ ] १४ सुखेन्द्रकीर्ति [ संवत् १८५२ ] १५ नरेन्द्रकीर्ति [ संवत् १८८० ] १६ देवेन्द्रकीर्ति [ संवत् १८८३ ] १७ महेन्द्रकीर्ति [ संवत् १९३९ ] १८ चन्द्रकीर्ति [ संवत् १९७५ ]

#### ७. बलात्कार गण-नागौर शाखा

#### लेखांक २७७- पट्टावली

रत्नकीर्ति

संवत् १५८१ श्रावण सुदि ५ भ. रत्नकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दीक्षा वर्ष ३१ पट्ट वर्ष २१ मास ८ दिवस १३ अंतर दिवस ५ सर्व वर्ष ६१ मास ८ दिवस १८ पट्ट दिल्ली ॥

( ब. १० )

#### लेखांक २७८ - पट्टावली

भुवनकीर्ति

संवत् १५८६ माह विद ३ भुवनकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ११ दीक्षा वर्ष २६ पट्ट वर्ष ४ मास ९ दिवस २६ अंतर मास २ दिवस ४ सर्व वर्ष ४२ दिवस २१ जाति छावडा पट्ट अजमेर ॥

( ब. १०)

### लेखांक २७९ - [ अणुवत रत्न प्रदीप ]

सं. १५९५ वर्षे वइसाख सुदि दृइज सोमवासरे श्रीमूळसंघे सरस्वती-गच्छे वलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीपद्मनंदिदेव तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेव तत्पट्टे भ. श्रीजिणचंद्रदेव मुनि मंडलाचार्य श्रीरत्नकीर्ति देव तत् सिक्ष मुनि मंडलाचार्य श्रीहेमचंद्रदेव द्वितीय सिक्ष मुनि मंडलाचार्य श्रीभुवनकीर्ति देव तत्सिक्ष मुनि पुण्यकीर्ति मेडता सुभस्थानात् राजश्री मालदे राष्ट्रच्ड राजे खंडेलवालान्वये पाटणीगोत्रे संघभारधुरंधरान् साह दोदा...इदं सास्रं अणोत्रक्षरत्नप्रदीपकं लिखावितं कर्मक्षयनिमित ॥

( भा. ६ पृ. १५५ )

#### लेखांक २८० - पट्टावली

धर्मकीर्ति

संवत् १५९० चैत्र विद ७ म. धर्मकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १३ दीक्षा वर्ष ३१ पट्ट वर्ष १० मास १ दिवस २० अंतर मास १ दिवस १० सर्व वर्ष ५५ मास १ दिवस ४ जाति सेठी पट्ट अजमेर ॥

( ब्र. १० ) CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

### लेखांक २८१ - चंद्रप्रभ मूर्ति

सं. १६०१ फाल्गुन सुदि ९ मूळसंघे धर्मकीर्ति आचार्य सा. महन भार्या भानुमती पुत्र सर्वनं । ।

( भा. प्र. पृ. ६ )

### लेखांक २८२ - पट्टावली

विशालकीर्ति

संवत १६०१ वैशाख सुदि १ विशालकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा वर्ष ५८ पट्ट वर्ष ९ मास १० दिवस २० अंतर मास १ दिवस १० सर्व वर्ष ७७ दिवस २३ जाति पाटोधी पट्ट जोवनेर ॥

[ब. १०]

#### लेखांक २८३ - पट्टावली

लक्ष्मीचंद्र

संवत् १६११ असौज विद ४ छक्ष्मीचंद्रजी गृहस्थ वर्ष ७ दिक्षा वर्ष ३७ पट्ट वर्ष १९ मास ११ दिवस २० अंतर दिवस १० सर्व वर्ष ६४ मास २ दिवस १ जाति छावडा पट्ट जोवनेर ॥

(ब. १०)

#### लेखांक २८४ - पट्टावली

सहस्रकीर्ति

संवत् १६३१ जेष्ट सुदि ५ सहस्रकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ७ दिक्षा वर्ष २५ पट्ट वर्ष १८ मास २ दिवस ८ अंतर मास ९ दिवस २२ सर्व वर्ष ५१ मास ११ दिवस ७ जाति पाटणी पट्ट जोवनेर ॥

(ब. १०)

## लेखांक २८५ - पट्टावली

नेमिचंद्र

संवत् १६५० श्रावण सुदि १३ नेमिचंद्रजी गृहस्थ वर्ष ११ दिक्षा वर्ष ५२ पट्ट वर्ष ११ मास ६ दिवस २२ अंतर मास ५ दिवस ८ सर्व वर्ष ९५ मास १ दिवस २५ जाति ठोल्या पट्ट जोवनेर ॥
( व. १० )

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

### लेखांक २८६ - ( वसुनंदि श्रावकाचार )

सं.१६५४ वर्षे आषाढमासे कृष्णपक्षे एकाद्द्रयां तिथौ ११ भौमवासरे अजमेरगढमध्ये श्रीमूलसंघे नंद्याम्नाये वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंद-कुंदाचार्यान्वये भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीचंद्रकीर्तिदेवाः तद्पट्टे भ. श्रीचंद्रकीर्तिदेवाः तद्पट्टे मंडलाचार्यश्रीभुवनकीर्तिदेवाः तत्पट्टे मंडलाचार्यश्रीधर्मकीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्यश्रीधर्मकीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्यश्रीसदस्कीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्यश्रीसहस्कीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्यश्रीसहस्कीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्यश्रीनिमचंद्र तदाम्नाये खंडेल्वालान्वये पहाड्या गोत्रे साह नानिग एतेषां मध्ये शाह श्रीरंग तेन इदं वसुनंदि उपासकाचार प्रथ ज्ञानावरणी कर्म क्ष्यनिमित्तं लिखापितं मंडलाचार्यश्रीनेमिचंद्र तस्य शिष्यणी वाई सवीरा जोग्य घटापितं ।।

(प्र. पृ. १५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९४४)

### लेखांक २८७ - (पांडवपुराण)

श्रीमूळसंघे भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भंडळाचार्य श्रीधर्म-कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. विशाळकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. ळक्ष्मीचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भंडळाचार्य श्रीनेमिचंद्रस्तस्मै सत्पात्राय पुराणमिदं छेखित्वा प्रदत्तं ॥

(भा. १ कि. ४ पृ. ३९)

#### लेखांक २८८ - पट्टावली

यशः कीर्ति

संवत् १६७२ फागुन सुदि ५ यशःकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा वर्ष ४० पट्ट वर्ष १७ मास ११ दिवस ८ अंतर दिवस २ सर्व वर्ष ६७ जाति पाटणी पट्ट रेवा ॥

( ब. १० )

लेखांक २८९ - पट्टावली

भानुकीर्ति

CC-0. ASI अंत्रवु र दिन्दे अभाव की विकास प्रदेश के अपने कार्य के अपने कार्य के अपने कार्य के अपने कार्य के अपने

१४ मास ७ दिवस २१ सर्व वर्ष ५९ मास ४ दिवस ३ अंतर दिवस ७ जाति गंगवाल पट्ट नागौर ॥

(ब. १०)

#### लेखांक २९० - रविवार व्रत कथा

आठ सात सोला के अंग रिविदिन कथा रिचयो अकलंक। ...भावसिहत सत सुख लहे भानुकीर्ति मुनिवर जो कहे।। २५

(म.६६)

### लेखांक २९१ - पट्टावली

श्रीभूषण

संवत् १७०५ आश्विन सुदि ३ श्रीभूषणजी गृहस्थ वर्ष १३ दिक्षा वर्ष १५ पट्ट वर्ष ७ पाछै धर्मचंद्रजीनै पट्ट दीयो पाछै १२ वर्ष जीया संवत् १७२४ ताई जाति पाटणी पट्ट नागौर ॥

[ब. १०]

### लेखांक २९२ - पट्टावली

धर्मचंद्र

संवत १७१२ चैत्र सुदि ११ धर्मचंद्रजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा वर्ष २० पट्ट वर्ष १५ सर्व वर्ष ४४ दिवस २४ जाति सेठी पट्ट महरोठ॥

[ 国. १0 ]

### लेखांक २९३ - गौतम चरित्र

गच्छेशो नेमिचंद्रोखिळकलुह्षरोभूद् यशःकीर्तिनामा तत्पट्टे पुण्यमूर्तिर्मुनिनृपतिगणैः सेन्यमानांहियुग्मः । श्रीसिद्धांतप्रवेत्ता मदनभटजयी प्रीष्मसूर्यप्रतापः श्रीमच्छ्रीभानुकीर्तिः प्रशमभरधरो मानस्तोभादिजेता ॥ २६५ ···सिद्धध्याननुतिप्रणामनिरतः कोधादिशैलाशनिः श्रीमच्छ्रिगणाधियो विजयतां श्रीभूषणाख्यो सुनिः ॥ २६६ पट्टे तदीये सुनिधर्मचंद्रोभूच्छ्रीवलात्कारगणे प्रधानः । श्रीमूळसंघे प्रविराजमानः श्रीभारतीगच्छसुद्गिप्तिभानुः ॥ २६७ राजच्छ्रीरघुनाथनामनृपतौ प्रामे महाराष्ट्रके नाभेयस्य निकेतनं शुभतरं भाति प्रसौख्याकरम् । श्रीपूजादिमहोत्सवत्रजयुतं भूरिप्रशोभास्पदं सद्धर्मान्वितयोगिमानुषगणैः सेव्यं प्रमोदाकरं ॥ २६८ तस्मिन् विक्रमपार्थिवाद् रसयुगाद्रींदुप्रमे वर्षके ज्येष्ठे मासि सितद्वितीयदिवसे कांते हि शुक्रान्विते । श्रीमच्छ्रिकदंबकाधिपतिना श्रीधर्मचंद्रेण च । तद्बक्या चरितं शुभं कृतिमदं श्रेयस्करं प्राणिनां ॥ २६९

[ सर्ग ५, प्र. मू. कि. कापडिया, सूरत १९२६ ]

#### लेखांक २९४ - पट्टावली

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १७२७ देवेंद्रकीर्तिजी गृहस्थवर्ष ९ दिक्षा वर्ष १९ पट्ट वर्ष १० मास ७ दिवस ९ अंतर मास ४ दिवस २१ सर्वे वर्ष ३९ मास ३ दिवस ४ जाति सेठी पट्ट महरोठ ॥

[ब. १०]

#### लेखांक २९५ - पट्टावली

सुरेंद्रकीर्ति

संवित् १७३८ जेष्ट सुदि ११ अमरेंद्रकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १५ दिक्षा वर्ष २९ पट्ट वर्ष ६ मास ११ अंतर मास १ दिवस २ सर्व वर्ष ५१ मास २ दिवस ७ जाति पाटणी पट्ट महरोठ ॥

(ब. १०)

#### लेखांक २९६ - रविवार व्रतकथा

गढ गोपाचल नगर भलो शुभथान बखानो। देवेंद्रकीर्ति मुनिराज भये तपतेज निधानो।। तिनके पट्ट विराजिह सुरेंद्रकीर्ति जु मुनींद्र। कलश धरे पनियार में सकल सिद्धि आनंद।। ९३ संवत विक्रम राय भले सत्रह मानो।

ता ऊपर चालीस जेष्ठ सुद्दि दशमी जानो ॥ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha वार जु मंगलवार हस्त नक्षत्र जु परियो । रवित्रतकथा सुरेंद्रकीर्ति रचना यह करियो ॥ ९४

[ प्रकाशक- वीरसिंह जैन, इरावा १९०६ ]

### लेखांक २९७ - पट्टावली

रत्नकीर्ति

संवत् १७४५ वैशाख सुदि ९ रत्नकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ३० दिक्षा वर्ष ४७ पट्ट वर्ष २१ सर्व वर्ष ९८ मास १ दिवस ४ अंतर मास १ दिवस ३ जाति गोधा पट्ट काला डहरा॥

[ब. १०]

#### लेखांक २९८ - पट्टावली

विद्यानंद

संवत् १७६६ फागुन विद ४ विद्यानंदजी गृहस्थ वर्ष ११ दिक्षा वर्ष २५ पट्ट वर्ष २ मास ९ अंतर दिवस ४ सर्व वर्ष ३९ मास १ दिवस ३ जाति झाझरी पट्ट रूपनगर ॥

(ब. १०)

### लेखांक २९९ - पट्टावली

महेंद्रकीर्ति

संवत् १७६९ मगिसर विद ८ महेंद्रकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा वर्ष २८ पट्ट वर्ष ४ मास २ दिवस २८ सर्वे वर्ष ४१ अंतर मास २ दिवस २६ जाति झाझरी पट्ट काला डहरा ॥

(ब. १०)

### लेखांक ३०० - पट्टावली

अनंतकीर्ति

संवत् १७७३ फागुन वदि ३ अनंतकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १७ दिक्षा वर्ष १७ पट्ट वर्ष २४ मास ४ दिवस १२ सर्व वर्ष ४९ दिवस ३ जाति पाटणी पट्ट अजमेर ॥

(ब. १०)

#### लेखांक ३०१ - पट्टावली

भवनभूषण

संवत् १७९७ असाढ सुदि १० भवनभूषणजी गृहस्थ वर्ष ११ दिक्षा वर्ष २५ पट्ट वर्ष ४ मास ६ दिवस १२ अंतर मास ४ दिवस १६ सर्व वर्ष ४१ जाति छावडा पट्ट काला डहरा ।।

[ब. १०]

#### लेखांक ३०२ - पट्टावली

विजयकीर्ति

संवत् १८०२ असाढ सुदि १ विजयकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा वर्ष २८ पटस्थ विराजमान छै अजमेर ॥

ब. १०]

#### वलात्कार मण-नागौर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. रत्नकीर्ति से होता है। आप भ. जिनचन्द्र के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त दिल्ली—जयपुर शाखा में आ चुका है। आप का पद्दाभिषेक संवत् १५८१ की श्रावण शु. ५ को हुआ तथा आप २१ वर्ष पद्द पर रहे (ले. २७७)।

इन के बाद भ. भुवनकीर्ति संवत् १५८६ की माघ कृ. ३ को पट्टारूढ हुए तथा ४ वर्ष पट्ट पर रहे। आप जाति से छावडा थे (ले. २७८)। आप के शिष्य मुनि पुण्यकीर्ति के लिए संवत् १५९५ की वैशाख शु. २ को मेडता शहर में राठौड राव मालदेव के राज्यकाल में अणुव्रतरत्नप्रदीप की एक प्रति लिखाई गई (ले. २७९)।

इन के बाद भ. धर्मकीर्ति संवत् १५९० की चैत्र कृ. ७ को पट्टारूढ हुए तथा १० वर्ष पट्ट पर रहे। आप जाति से सेठी थे (ले. २८०)। संवत् १६०१ की फाल्गुन शु. ९ को आप ने एक चंद्रप्रभ मूर्ति स्थापित की (ले. २८१)।

आप के बाद संवत् १६०१ की वैशाख शु. १ को म. विशाल-कीर्ति पट्टारूढ हुए तथा ९ वर्ष पट्ट पर रहे । आप जाति से पाटोदी थे तथा आप का निवास जोवनेर में था ( ले. २८२ )। आप के पट्टशिष्य म. लक्ष्मीचन्द्र संवत् १६११ की आश्विन कृ. ४ को पट्टाधीश हुए तथा २० वर्ष पट्ट पर रहे । ये जाति से छावडा थे ( ले. २८३ )। इन के बाद संवत् १६३१ की ज्येष्ठ शु. ५ को म. सहस्रकीर्ति पट्टाधीश हुए तथा १८ वर्ष मट्टारक पद पर रहे । ये पाटणी गोत्र के थे ( ले. २८४ )। इन तीनों मट्टारकों के कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिले हैं ।

सहस्रकीर्ति के पट्ट पर संवत् १६५० की श्रावण शु. १३ को नेमिचन्द्र अभिषिकत हुए जो ११ वर्ष भट्टारक पद पर रहे। इन का गोत्र ठोल्या था ( ले. २८५ )। संवत् १६५४ की आषाढ कु. ११ को

५१ जोधपुर के राजा-सन १५११-१५६२।

अजमेर में इन की शिष्या बाई सवीरा के लिए वसुनंदि श्रावकाचार की एक प्रति लिखाई गई। इस समय दिल्ली—जयपुर शाखा में भ. चन्द्रकीर्ति पट्टाधीश थे (ले. २८६)। नेमिचन्द्र के लिए पांडवपुराण की भी एक प्रति लिखी गई थी (ले. २८७)।

नेमिचन्द्र के बाद संवत् १६७२ की फाल्गुन हा. ५ को पाटणी गोत्र के भ. यशःकीर्ति रेवा शहर में पट्टाधीश हुए तथा १८ वर्ष पट्ट पर रहे ( ले. २८८ )।

इन के शिष्य भानुकीर्ति संवत् १६९० में पद्दारु हुए तथा १४ वर्ष भद्दारक पद पर रहे। ये गंगवाल जाति के तथा नागौर निवासी थे (ले. २८९)। संवत् १६७८ में इन ने रवित्रत कथा की रचना की (ले. २९०)।

भानुकीर्ति के शिष्य म. श्रीभूषण संवत् १७०५ की आश्विन शु. ३ को पट्टाधीश हुए और १९ वर्ष पद पर रहे। ये पाटणी गोत्र के थे। पदप्राप्ति के बाद ७ वें वर्ष में संवत् १७१२ की चैत्र शु. ११ को इन ने अपने शिष्य धर्मचन्द्र को भट्टारक पद पर स्थापित कर दिया था। धर्मचन्द्र सेठी गोत्र के थे और १५ वर्ष पट्ट पर रहे। इन का निवास महरोठ में था ( छे. २९१-२ )। इन ने संवत् १७२६ की ज्येष्ठ शु. २ को गौतमचरित्र की रचना पूर्ण की। उस समय महरोठ में रघुनाथ का राज्य था ( छे. २९३) भरे।

धर्मचन्द्र के पट्ट पर संवत् १७२७ में देवेन्द्रकीर्ति अभिषिक्त हुए ये १० वर्ष पट्टाधीश रहे। इनका गोत्र सेठी तथा निवासस्थान महरोठ था (ले. २९४)। इन के बाद संवत् १७३८ की ज्येष्ठ शु. ११ को सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए तथा ७ वर्ष पद पर रहे। ये पाटणी गोत्र के थे। ग्वालियर में संवत् १७४० की ज्येष्ठ शु. १० को आप ने रविवार व्रत कथा लिखी (ले. २९५-९६)।

५२ महाराष्ट्रक महरोठ का संस्कृत रूपान्तर है । CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

इन के बाद संवत् १७४५ में म. रत्नकीर्ति पट्टाधीश हुए तथा २१ वर्ष पट्ट पर रहे। ये गोधा गोत्र के तथा काला डहरा के निवासी थे (ले. २९७)। इन के उत्तराधिकारी म. विद्यानंद झाझरी गोत्र के तथा रूपनगर निवासी थे। ये संवत् १७६६ से २ वर्ष पट्ट पर रहे (ले. २९८)। इन के शिष्य महेन्द्रकीर्ति संवत् १७६९ से ४ वर्ष तक पट्टाधीश रहे। ये झाझरी गोत्र के तथा काला डहंरा के निवासी थे (ले. २९९)। इन के बाद अनन्तकीर्ति संवत् १७७३ से २४ वर्ष तक मट्टारक पद पर रहे। ये पाटणी गोत्र के तथा अजमेर निवासी थे। इन के अनंतर म. भवनभूषण संवत् १७९७ से ४ वर्ष तक पट्टाधीश रहे। ये छावडा गोत्र के तथा काला डहरा निवासी थे (ले. ३००-१)। इन के शिष्य विजयकीर्ति अजमेर में संवत् १८०२ की आषाढ शु. १ को पट्टाभिषिक्त हुए थे (ले. ३०२)।

५३ नागौर के पट्टाधीशों की प्रकाशित नामावली (जैन सि. भा. १ प्र. ८०) में रत्नकीर्ति (द्वितीय) के बाद कमशः ज्ञानभूषण, चन्द्रकीर्ति, पद्मनन्दी, सकल-भूषण, सहस्रकीर्ति, अनन्तकीर्ति, हर्षकीर्ति, विद्याभूषण, हेमकीर्ति, क्षेमेन्द्रकीर्ति, मुनीन्द्रकीर्ति तथा कनककीर्ति के नाम दिये हैं। इन के कोई स्वतन्त्र उल्लेख प्राप्त नहीं हो सके। वर्तमान समय में इस गद्दी पर भ. देवेन्द्रकीर्तिजी विराज-मान हैं। आप ने नागपुर, अमरावती आदि विदर्भ के नगरों में भी विहार किया है।

#### वलात्कार गण-नागौर शाखा-काल पट

```
जिनचन्द्र [दिल्ली जयपुर शाखा]
8
    रत्नकीर्ति [ संवत् १५८१.]
?
     भुवनकीर्ति [ संवत् १५८६ ]
3
     धर्मकीर्ति [ संवत् १५९० ]
8
     विशालकीर्ति [ संवत् १६०१ ]
4
     लक्ष्मीचन्द्र [संवत् १६११]
६
     सहस्रकीतिं [ संवत् १६३१ ]
9
     नेमिचन्द्र [ संवत् १६५० ]
6
     यशःकीर्ति [ संवत् १६७२ ]
9
    भानुकीर्ति [ संवत् १६९० ]
88
     श्रीभूषण [ संवत् १७०५ ]
     धर्मचन्द्र [संवत् १७१२ ]
     देवेन्द्रकीर्ति [ संवत् १७२७ ]
23
     सुरेन्द्रकीर्ति । संवत् १७३८ ।
```

```
१५ रत्नकीर्ति [ संवत् १७४५ ]
     विद्यानन्द [ संवत् १७६६ ] ज्ञानभूषण
     महेन्द्रकीर्ति [ संवत् १७६९ ] चन्द्रकीर्ति
2
     अनन्तकीर्ति [संवत् १७७३]
                                   पद्मनन्दी
3
      भवनभूषण [संवत् १७९७] सकलभूषण
8
      विजयकीर्ति [ संवत् १८०२ ]
                                   सहस्रकीर्ति
4
                                   अनन्तकीर्ति
                                   हर्षकीर्ति
                                   विद्याभूषण
                                   हेमकीर्ति
                                   क्षेमेन्द्रकीर्ति
                                    मुनीन्द्रकीर्ति
                                    कनककीर्ति
                                   देवेन्द्रकीर्ति ( वर्तमान )
```

#### ८. बलात्कार गण - अटेर शाखा

### लेखांक ३०३ - महावीर मूर्ति

सिंहकीर्ति

सं. १५२० वर्षे आषाढ सुदी ७ गुरौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीजिनचंद्र तत्पट्टे भ. श्रीसिंहकीर्ति लंबकंचुकान्वये अडलीवास्तव्ये साहु श्रीदिपौ भार्या इंदा : इष्टिकापथ प्रतिष्ठितं ॥

( भा. प्र. पृ. १३)

### लेखांक ३०४ - श्रेयांस मूर्ति

सं. १५२५ चैत्र शुक्ले ३ बुधे श्रीमूळसंघे भा श्रीसिंहकीर्ति पा हा पुर लंबकंचुकान्वये साथे मिण्डे भार्या सोना पुत्र सा जल्लू भार्या मना प्रणमंति ।।

( भा. प्र. पृ. ५ )

### लेखांक ३०५ - १ मूर्ति

सं. १५२७ माघ वदि ५ श्रीमृळसंघे भ. सिंहकीर्ति नित्यं प्रणमंति॥ नांदगांव, अ. ४ पृ. ५०२

# लेखांक ३०६ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १५२८ वर्षे वैशाख सुदी ७ श्रीमूळसंघे भ. श्रीजिनचंद्र तत्पट्टे श्रीसिंहकीर्तिदेव महियवंश साधु ह्य भार्या वैसा…।।

( भा. प्र. पृ. २ )

### लेखांक २०७ - महावीर मूर्ति

सं. १५२९ वर्षे वैसाख सुदि २ बुधे मूळसंघे भ. सिंहकीर्तिदेवा सा सहरदा पुत्र मोदिक छल्छ दिगंबर मूर्ति जू सदा सहाई विछसी।।

[ भा. प्र. पृ. ४ ]

#### लेखांक ३०८ - कलिकुंड यंत्र

सं. १५३१ वर्षे फागुण सुदि ५ श्रीमूलसंघे भ. श्रीजिणचंद श्रीसिंह-कीर्तिदेवा प्रतिष्ठितं । श्रीआगमसिरि श्लुल्लकी कमी सहित श्रीकलिकुंड यंत्र कारापितं । श्रीकल्याणं भूयात् ।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

#### लेखांक ३०९ - [यशोधरचरित]

शीलभूषण

अथ संवत्सरेसिन् श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्ये संवत् १६२१ वर्षे श्रावण वदि २ सोमवासरे श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदा-चार्यान्वये म. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे म. श्रीज्ञभचंद्रदेवाः तत्पट्टे म. श्रीसिहकीर्तिदेवाः तत्पट्टे म. श्रीधर्मकीर्तिदेवाः तत्पट्टे म. श्रीश्रीलभूषणदेवाः तदाम्नाये आर्या श्रीचारित्रश्री तत्सिष्यणी व्रत गुण-सुंदरी एकाद्शप्रतिपालिका तपगुणराजीमती श्रीलतोयप्रक्षालितपापपटला । बाई हीरा तथा चंदा पठनार्थ इदं यशोधरचरित्रं लिखापितं कर्मक्षयनिमित्तं लिखातं पंडित वीणासुत गरीवा अलबरवासिनः ।।

[ प्रस्तावना पृ. १५, कारंजा जैन सीरीज १९३१ ]

### लेखांक ३१० - सम्यक्चारित्र यंत्र

जंगद्भूषण

संवत् १६८६ ज्येष्ठ वदि ११ शुक्रे श्रीमूलसंघे भा. श्रीधर्मकीर्तिदेवाः मा. श्रीशीलभूषणदेवाः मा. श्रीज्ञानभूषणदेवाः मा. श्रीजगद्भूषणदेवाः तदा-स्राये गोलारान्वये खरीआ जातीये कुलहा गोत्रे पंडिताचार्य पं. भोजराज भार्या प्यारो ।।

[ भा. प्र. पृ. १७ ]

## लेखांक ३११ - १ मृतिं

सं. १६८८ वैशाख सुदी ३ श्रीमूलसंघे मा. जगतभूषणः तदास्राये सभासियः प्रणमति ॥ (आगरा, भा. १९ पृ. ६३)

### लेखांक ३१२ - श्रेयांस मृर्ति

सं. १६८८ वर्षे फाल्गुण सुदी ८ शनौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीज्ञानभूषण-देवा: तत्पट्टे भ. श्रीजगद्भूषणदेवाः तदाम्राये पुले ज्ञातिये खेमिज गोत्रे साधु तारण तद्भार्या मैना ।।

[ भा. प्र. पृ. १५ ]

### लेखांक ३१३ - हरिवंश पुराण

( भा. ६ पृ. १२६ )

## लेखांक ३१४ - सम्यग्दर्शन यंत्र

विश्वभूषण

सं. १७२२ वर्षे भाघ वदि ५ सौमे श्रीमूळसंघे भ. श्रीजगद्भूषण तत्पट्टे भ. श्रीविश्वभूषण तदाम्राये यदुवंशे छंबकंचुक पचोछने गोत्रे सा भावते हीरामणि।।

[ भा. प्र. पृ. १८ ]

#### लेखांक ३१५ - मंदिर लेख

श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंद्कुंद्।चार्यान्वये श्रीजगत्-भूषण श्रीभ. विश्वभूषणदेवाः स्वरीपुरमै जिनमंदिरप्रतिष्ठा सं. १७२४ वैशाख वदि १३ कौ कारापिता ।।

( भा. १९ पृ. ६४ )

#### लेखांक ३१६ - ज्योतिप्रकाश

श्रीजैनदृष्टितिथिपत्रमिह् प्रणष्टं स्पष्टीचकार भगवान् करुणाधुरीणः । वालावबोधविधिना विनयं प्रपद्य श्रीज्ञानभूषणगणेशमभिष्टुमस्तं ।।

ज्ञानभूषण जगदिभूषण विश्वभूषण गणायणी त्रयी चिन्मयी स्वविनयी हिताश्रयी स्ताद् यतो भवति मे विधिर्जयी

#### लेखांक ३१७ - सुगंधदशमी कथा

व्रत सुगंध दशमी विख्यात ता फल भयो सुरिभयुत गात्र ॥ ३७ शहर गहेली उत्तम वास जैनधर्मको जहां प्रकास ॥ ३८ उपदेशो विश्वभूषण सही हेमराज पंडितने कही ॥ ३९ ( प्र. हीरालाल प्र. जैन, दिछी १९२१ )

### लेखांक ३१८ - ऋषिपंचमी कथा

सुरेंद्रभूषण

सत्रहसौ सत्तावन जान मिती पौष सुदि दशमी मान ॥ ७८ हती कंतपुरमे रचि कथा श्रीसुरेंद्रभूषण मुनि यथा । श्रावक पढो सुनो धर ध्यान जासे होइ परम कल्याण ॥ ७९ (प्र. हीरालाल प्र. जैन, दिल्ली १९२१)

लेखांक ३१९ - सम्यग्ज्ञान यंत्र

सं. १७६० वर्षे फाल्गुण सुदी १ गुरौ श्रीमूळसंघे ... भ्रीसुरेंद्र-भूषणदेव तदाम्राए लंबकंचुकान्वये रपरियागोत्रे सा कुमारसेनि भार्या

जीवनदे ॥

िमा. प्र. पृ. १८ ]

#### लेखांक ३२० - षोडशकारण यंत्र

सं. १७६६ वर्षे माघ सुदी ५ सोमवासरे श्रीमूळसंघे ... भीविश्व-भूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रभूषणदेवाः तत्पट्टे श्रीसुरेंद्रभूषणदेवाः तदाम्नाए लंबकंचुकान्वये बुढेलेज्ञातीये रावत गोत्रे साहु बदल्र्दास भार्या सुधी ॥ ( उपर्यक्त )

# लेखांक ३२१ - सम्यग्दर्शन यंत्र

सं. १७७२ वर्षे फाल्गुण वदि ९ चंद्रे श्री मूलसंघे अधिदेवेंद्र-भूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीसुरेंद्रभूषणदेवाः तस्मात् ब्रह्म जगतिसंह गुरूपदेशात् तदाम्नाए लंबकंचुकान्वये बुढेले ज्ञातीये ककौआ गोत्रे श्री सा सिवरामदास भार्या देवजावी । ।।

( भा. प्र. पृ. १९ )

### लेखांक ३२२ - दशलक्षण यंत्र अस्ति । 💮 💮 💮

सं. १०९१ वर्षे फागुण सुदी ९ बुधवासरे शुभ दिने मूलसंघे भ श्रीविश्वभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीसरेंद्रभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीसरेंद्रभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीसरेंद्रभूषणदेवाः तद्पष्टे भ. श्रीसरेंद्रभूषणदेवाः तद्पन्नाए बुढेलान्वये गृगगोत्रे साहु तुलाराम अटेरपुरे साहु तुलारामण यंत्रप्रतिष्ठा कारित तत्र प्रतिष्ठितम् ॥

( उपर्युक्त )

#### लेखांक ३२३ - ( मूलाचार )

**मुनींद्रभूषण** 

संवत् १८४२ वर्षे मासोत्तममासे वैसाखमासे शुक्रपक्षे तिथौ १० मौमवासरे प्राम पठाइथा मध्ये श्रीमत् पार्श्वनाथचैद्याळये वा श्रीवर्धमान-चैद्याळये श्रीमूळसंघे इस्तनागपुरपटे तदुत्तरभदावरदेशात् भ. श्री १०८ श्रीविस्वभूषण तत्पट्टे भ. श्रीदेविंद्रभूषण तत्पट्टे श्रीसुरिंद्रभूषण तत्पट्टे भ. श्रीमुनिंद्रभूषणजीकुं पुस्तक दान प्रथ मूळाचार समर्पयेत् साहजी श्रीळाळचंदजी पुस्तकदान दातव्यं ज्ञानप्राप्तर्थे ज्ञात वघेरवाळ गोत्र सेट्या इदं शुभं।

[का. ५२७]

# लेखांक ३२४ - मुनींद्रभूषण पूजा

पापतापनाशनाय सर्वसौख्यसिद्धये । श्रीलक्ष्मीभूषणपट्टे मुनींद्रभूषणं यजे ॥

(ना. ८७)

### लेखांक ३२५ - जिनेंद्रमाहात्म्य

महेंद्रभूषण

संवत् १८५२ कार्तिक गुक्क १ गुरुवार श्रीमूळसंघे अभि भ. विश्व-भूषणदेवा तिलाष्य ब्रह्म श्रीविनासागरजी एतेषां मध्ये भ. जिनेंद्रभूषणस्य शिष्य श्री भ. महेंद्रभूषणेन इयं पुस्तिका लिखावितं॥

वीर ३ पृ. ३६४]

#### लेखांक ३२६ - (पद्मनंदि पंचविंशति)

संवत् १८५८ श्रीचंद्रश्रभचैत्यालये गढगोपाचले श्रीमूलसंघे । भ. ज्ञानभूषणजीदेवाः तत्पट्टे भ. जगद्भूषणजीदेवाः तत्पट्टे भ. विश्वभूषणजीदेवाः तत्पट्टे भ. देवेंद्रभूषणजीदेवाः तत्पट्टे भ. सुरेंद्रभूषणजीदेवाः तत्पट्टे भ. लक्ष्मीभूषणजीदेवाः तत्पट्टे भ. जिनेंद्रभूषणजीदेवाः तत्पट्टे भ. महेंद्रभूषणेन लिखापितं श्रीआचार्यदेवेंद्रकीर्तेरध्ययनार्थं।

[ B. O. R. I., 567 of 1875-76 ]

# लेखांक ३२७ - पार्श्वमूर्ति

संवत् १८७६ वैशाख ग्रुङ्घ ६ ग्रुके कुंद्रकुंदाचार्यान्वये भ. विश्व-भूषण तदाम्नाये भ. जिनेंद्रभूषणजी भ. महेंद्रभूषण ग्रोतकारान्वये कांसिल गोत्रे शाहजी दवनावरसिंघस्य पुत्रश्रीजी तस्य पुत्राश्चत्वारः · · ।।

( मसाद, भा. १ कि. ४ पृ. ३५ )

# लेखांक ३२८ - नेमिनाथ मूर्ति

राजेंद्रभूषण

शुभ सं. १९२० फाल्गुण वदि ३ गुरुवासरे श्रीमूलसंघे अमिन्न-हारकजिनेंद्रभूषणजिदेव तत्पहे श्रीमहेंद्रभूषणजिदेव तत्पहे श्रीराजेंद्रभूषणजिदेव तदुपदेशात अप्रतिष्ठाकर्ता आरानगर्या केलिरामस्तत्पुत्र डालचंद अग्रवार गरगगोत्रोत्पन्नस्य मस्तके कृता ॥

FOR THE FIRE LIMITED BY SERVICE

of the state of th

( भा. प्र. पृ. ९ )

### बलात्कार गण - अटेर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. सिंहकीर्ति से होता है। ये भ. जिन-चन्द्र के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त दिल्ली-जयपुर शाखा में आ चुका है। आप ने संवत् १५२० की आषाढ शु. ७ को एक महावीर मूर्ति प्रति-ष्ठापित की (ले. ३०३)। यह प्रतिष्ठा इष्टिकापथ में हुई। आप ने संवत् १५२५ की चैत्र शु. ३ को एक श्रेयांस मूर्ति, संवत् १५२७ की माघ कृ. ५ को एक अन्य मूर्ति, संवत् १५२८ की वैशाख शु. ७ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति तथा संवत् १५२९ की वैशाख शु. २ को एक महा-वीर मूर्ति स्थापित की (ले. ३०४-७)। संवत् १५३१ की फाल्गुन शु. ५ को क्षुल्लिका आगमश्री के लिए आप ने एक कलिकुंड यन्त्र स्थापित किया (ले. ३०८)।

सिंहकीर्ति के बाद धर्मकीर्ति और उन के बाद शीलभूषण भट्टारक हुए। आप के अम्राय में संवत् १६२१ की श्रावण कृ. २ को अलवर निवासी गरीबदास ने हीराबाई के लिए यशोधरचरित की एक प्रति लिखी (ले. ३०९)।

शीलभूषण के पृष्टशिष्य ज्ञानभूषण हुए। ज्योतिः प्रकाश के एक उल्लेख से पता चलता है कि आप ने चिरकाल से लुप्त हुए जैन तिथिपत्र की पद्धति को स्पष्ट किया (ले. ३१६)।

इन के बाद जगद्भूषण भद्दारक हुए। आप ने संवत् १६८६ की ज्येष्ठ कृ. ११ को एक सम्यक्चारित्र यंत्र, संवत् १६८८ की फाल्गुन शु. ८ को एक श्रेयांस मूर्ति तथा इसी वर्ष की वैशाख शु. ३ को एक अन्य मूर्ति स्थापित की ( ले. ३१०—१२ )। आप की आम्नाय में संवत् १६९५ की माघ में शाहजहाँ के राज्य काल में आगरा शहर में शालिवाहन ने हिन्दी हरिवंशपुराण की रचना की ( ले. ३१३ )।

इन के बाद विश्वभूषण भट्टारक हुए। आप ने संवत् १७२२ की माघ कृ. ५ को एक सम्यग्दर्शन यंत्र स्थापित किया (ले. ३१४)। संवत् १७२४ की वैशाख कृ. १३ को आप ने शौरीपुर में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा की (ले. ३१५)। भ ज्योति:प्रकाश के उक्त उल्लेख में विश्वभूषण की भी प्रशंसा की गई है (ले. ३१६)। आप के उपदेश से पंडित हेमराज ने गहेली शहर में सुगंधदशमी कथा लिखी (ले. ३१७)

इन के बाद देवेन्द्रभूषण और उन के वाद सुरेन्द्रभूषण भद्दारक हुए। आप ने संवत् १७५७ में ऋषिपंचमी कथा की रचना की (ले. ३१८)। आप ने संवत् १७६० की फाल्गुन शु. १ को एक सम्याज्ञान यंत्र, संवत् १७६६ की माघ शु. ५ को एक षोडराकारण यंत्र, संवत् १७७२ की फाल्गुन कृ. ९ को एक सम्यादर्शन यंत्र तथा संवत् १७९१ की फाल्गुन कृ. ९ को अंटर में एक दशलक्षण यंत्र की स्थापना की (ले. ३१९-२२)।

सुरेन्द्रभूषण के शिष्य लक्ष्मीभूषण हुए। इन के शिष्य मुनीन्द्र-भूषण को संवत् १८४२ की वैशाख शु. १० को साह लालचंद ने मूला-चार की एक प्रति अर्पित की (ले. ३२३)।

लक्ष्मीभूषण के दूसरे शिष्य जिनेन्द्रभूषण हुए। इन के शिष्य महेन्द्र-भूषण ने संवत् १८५२ की कार्तिक शु. १ को जिनेन्द्रमाहान्म्य की एक प्रति लिखी (ले. ३२५), संवत् १८५८ में ग्वालियर में इन ने पद्मनिद्द पंचिवंशित की एक प्रति आचार्य देवेन्द्रकीर्ति के लिए लिखी (ले. ३२६)। संवत् १८७६ की वैशाख शु. ६ को आप ने एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ३२७)।

५५ मूल में संवत् १२२४ छपा है जो स्पष्टतः गलत है।
५६ इन की परम्परा में सोनागिरि के पट पर कमशः जिनेन्द्रभूषण, देवेन्द्रभूषण, नरेन्द्रभूषण, सुरेन्द्रभूषण, चन्द्रभूषण, चारुचन्द्रभूषण, हरेन्द्रभूषण, जिनेन्द्रभूषण और चन्द्रभूषण भट्टारक हुए (अनेकान्त व. १० पृ. ३७१)।

इन के बाद भ. राजेन्द्रभूषण हुए। इन के उपदेश से आरा में केलिराम के पुत्र डालचंद ने संवत् १९२० में एक नेमिनाथ मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई (ले. ३२८)।

#### बलात्कार गण- अटेर शाखा-काल पट

```
१ जिनचन्द्र (दिल्ली जयपुर शाखा )
।
२ सिंहकीर्ति (संवत् १५२०-१५३१ )
।
३ धर्मकीर्ति
।
४ शीलभूषण (संवत् १६२१ )
।
५ ज्ञानभूषण
।
६ जगद्भूषण (संवत् १६८६-१६९५ )
।
७ विश्वभूषण (संवत् १७२१-१७२४ )
।
८ देवेन्द्रभूषण
।
९ सुरेन्द्रभूषण (संवत् १७५७-१७९१ )
```

१० लक्ष्मीभूषण मुनीन्द्रभूषण (संवत् १८४२) ११ जिनेन्द्रभूषण (सोनागिरि शाखा) १२ महेन्द्रभूषण (सं. १८५२-१८७६) जिनेन्द्र भूषण १३ राजेन्द्रभूषण (सं. १९२०) देवेन्द्रभूषण नरेन्द्र भूषण सुरेन्द्रभूषण के शिक्षा महे तीवारे से शिका न चन्द्रभूषण चारुचन्द्रभूषण हरेन्द्रभूषण जिनेन्द्र भूषण चन्द्रभूषण

### लेखांक ३२९ - पट्टावली

सकलकीर्ति

श्रीकुंदकुंदान्वयभूषणाप्तः भट्टारकाणां शिरसः किरीटः । षट्तकिसिद्धांतरहस्यवेत्ता पयोजनुर्नद्यभवद्धरिज्याम् ॥ ३२ ॥ तत्पट्टभागी जिनधर्मरागी गुरूपवासी कुसुमेषुनाशी । तपोनुरक्तः समभूद्विरक्तः पुण्यस्य मूर्तिः सकलादिकीर्तिः ॥ ३३ ॥

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८)

### लेखांक ३३० - ऐतिहासिक पत्र

आचार्य श्रीसकलकीर्ति वर्ष २५ छविसनी संस्थाह तथा तीवारे संयम लेई वर्ष ८ गुरा पासे रहीने व्याकरण २ तथा ४ भण्या अविगयर गुजरात माहे गाम खोडेंणे पधाच्या वर्ष ३४ नी संस्था थई तीवारे सं. १४७१ ने वर्षे साहा श्रीयौचाने गृहे आहार लीधो वर्ष २२ पर्यंत स्वामी नम्न हता जुमले वर्ष ५६ छप्पन सं. १४९९ श्रीसागवाड जुने देहरे आदिनाथनो प्रसाद करावीने पीछे श्रीनोगामे संघे पदस्थापन करीने सागवाडे जईने पोताना पुत्रकने प्रतिष्ठा करावी पोते सूरमंत्र दीधो ते धर्मकीर्तिए वर्ष २४ पाट भोगव्यो॥

[भा. १३ पृ. ११३]

# लेखांक ३३१ - चौवीसी मृर्ति

सं. १४९० वर्षे वैसाख सुदी ९ सनौ श्रीमूलसंघे नंदीसंघे वलात्कार-गणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. पद्मनंदी तत्पट्टे श्रीशुभचंद्र तस्य श्राता जगत्रयविख्यात सुनि श्रीसकलकीर्ति उपदेशात् हुंबडज्ञातीय ठा. नरवद भार्या वला तयोः पुत्र ठा. देपाल अर्जुन भीमा कृपा चासण चांपा कान्हा श्रीआदिनाथप्रतिमेयं॥

(सूरत, दा. ५३)

# लेखांक ३३२- पार्श्वनाथ मृर्ति

संवत् १४९२ वर्षे वैशाख वदि १० गुरु श्रीमूलसंघे भारत श्रीपद्मा-ट्यंदिडेन्धान वृद्धपट्टेन्श्री अभू नांद्रहेता क्षाता श्री सकलुकी र्ति जपदेशात हुंबड न्याति उत्रेश्वर गोत्रे ठा. लींबा भार्या फह श्रीपार्श्वनाथ नित्यं प्रणमित सं. तेजा टोई श्रा. ठाकरसी हीरा देवा मूडिल वास्तव्य प्रतिष्ठिता ॥

[ भा. ७ पृ. १५]

### लेखांक ३३३ - शिलालेख

स्वस्तिश्री १४९४ वर्षे वैशाख सुदी १३ गुरौ मूलसंघे भ्या श्रीपद्म-नंदी तत्पट्टे श्रीशुभचंद्र भ. श्रीसकलकीर्ति उपदेशे द्यौव्याव (?) कृत्वा संघवे नरपाल भ्यास्त्र शिक्षं दिगंबर श्रीअर्वदाचले आगिह तीर्थ सीतांबर प्रासाद दिगंबर पाछि दछाव्या श्रीआदिनाथ वहा दीकीजी श्रीनेमिनाथजी जिह श्रीसीतल हरबुधप्रसाद दिगंबर पाछिह पेहरी तिन वहणरी महापूज धज अवास करी संघवी गोव्यंद प्रशस्ति लिखाती ।।।

( आबू , जैनमित्र ३-२-१९२१ )

## लेखांक ३३४ - आदिनाथ मूर्ति

सं. १४९७ मूळसंघे श्रीसकळकीर्ति हुवड ज्ञातीय शाह कर्णा भार्या भोळी सुता सोमा भात्री भोदी भार्या पासी आदिनाथं प्रणमति।।

[ सूरत, दा. पृ. ५२ ]

### लेखांक ३३५ - प्रश्नोत्तर श्रावकाचार

उपासकाख्यो विबुधैः प्रपूज्यो प्रंथो महाधर्मकरो गुणाढ्यः । समस्तकीर्त्यादिमुनीश्वरोक्तः सुपुण्यहेतुर्जयताद्धरित्र्याम् ॥ १४२

( अध्याय २४, प्र. मू. कि. कापडिया, सूरत १९२६ )

# लेखांक ३३६ - पार्श्वपुराण

अवगमजलिधश्रीपार्श्वनाथस्य दिव्यं सकलिवशदकीर्तेः प्रादुरासीन्मुनींद्रात् । यदिह वरचरित्रं तद्धि दक्षाः स्मरंतु यतिसुजनसुसेव्यं जैनधर्मोस्ति यावत् ॥

(भा. य. पृ. १९५)

## लेखांक ३३७ - सुकुमार चरित्र

सचिरित्रमिद्माप्तयतींद्रा ज्ञानिनो निहतदोषसमग्राः। शोधयंतु तनुशास्त्रमरेण सर्वकीर्तिगणिना कृतमत्र ॥ ८८॥ सुकुमारचरित्रस्यास्य श्लोकाः पिंडिता बुधैः। विज्ञेया लेखकैः सर्वे ह्येकादशशतप्रमाः॥ ९४॥

(अध्याय ९, प्र. रा. स. दोशी, सोलापुर)

## लेखांक ३३८ - मूलाचार प्रदीप

रहितसकलदोषा ज्ञानपूर्णा ऋषींद्रा-स्त्रिभुवनपतिपूज्याः शोधयंत्वेव यत्नात् । विशद्सकलकीत्यां रूपेन चाचारशास्त्र-मिद्मिह गणिना संकीर्तितं धर्मसिद्धये ॥ २२३॥

(अध्याय १२, का. ५२८)

### लेखांक ३३९ - आराधना

जे भणे सुणे नरनारी ते जाए भवतरि पार। श्रीसकलकीरित कह्यो आराधना प्रतिबोध सार॥ ५४॥

(ना. ९४)

# लेखांक ३४० - पंचपरमेष्ठि मूर्ति

संवत् १५१० वर्षे माह मासे शुक्रपक्षे ५ रवौ श्रीमूळसंघे ... भ. पद्म-नंदि तत्पट्टे भ. श्रीसकळकीर्ति तत्शिष्य ब्र. जिनदास हुंबडज्ञातीय सा. तेजु भा. मळाइ... ॥

[ ना. ५३ ]

### लेखांक ३४१ - गुणस्थान गुणमाला

श्रीसकलकीरित पाय पणमीने कियो रास मै सार।
गुणस्थानक गुण वर्णव्या त्रिभुवनतारणहार।। ४३

CC-0. ASI द्वाइबक्कर क्रोडिबिनिनिक अस्तान चित्रिक्किक प्रिति Ingotri Siddhanta Gyaan Kosha

भविभविनि प्रंथ सेविसुं मागिसुं चरणेहु वास ॥ ४४

(म. ४५)

### लेखांक ३४२ - ज्येष्ठ जिनवर पूजा

श्रीसकलकीरति गुरु प्रणमिने जिनवर पूज रयं। ब्रह्म भणे जिनदास तो आतमा निर्मलयं।। १४

[च. १९०५]

# लेखांक ३४३ - पार्श्वनाथ मृतिं

भुवनकीर्ति

संवत् १५२७ वर्षे वैशाख वदि ११ बुधे श्रीमूळसंघे भ. श्रीसकळ-कीर्तिस्तत्पट्टे भ. श्रीभुवनकीर्ति उपदेशात् हुंबुध गोत्रे ।। (भा. ७ प्र. १६)

#### लेखांक ३४४ - रामायण रास

श्रीमूळसंघ अति निरमळो सरसतीगळ गुणवंत ।
श्रीसकळकीरित गुरु जाणीइ जिणसासणि जयवंत ।।
तास पाटि अति रूवडा श्रीभुवनकीर्ति भवतार ।
गुणवंत मुनि गुणि आगळा तप तणा भंडार ।
तीहु मुनिवर पाय प्रणमीने किया रास ए सार ।
ब्रह्म जिनदास भणे रूवडो पढतां पुण्य अपार ।।
शिष्य मनोहर रूवडा ब्रह्म मिळदास गुणदास ।
पढो पढावो विस्तरे जिम होइ सौख्य निवास ॥
संवत पंनर अठोत्तरा मागसिर मास विशाल ।
शुक्क पक्ष चड दिन रास कियो गुणमाल ।।

(ना. २२)

### लेखांक ३४५ - हरिवंश रास

उपर्युक्त के समान, सिर्फ अन्तिम पद्य भिन्न है— संवत पंनर वीसोत्तरा वैशाख मास विशाल। सुकल पक्ष चौदसि दिन रास कियो गुणमाल।।

[ ना. २० ]

## लेखांक ३४६ - कर्मविपाक रास

सरस्वति स्वामिणि सरस्वति स्वामिणि तणइ पसाइ। रास कियो मि निरमलो करमविपाकतणो निरमलो। ते कर्मश्चय कारणि।।

सुणो भवियण तम्हे मनोहार। श्रीसकलकीरति पाय प्रणमीनि मुनि भुवनकीरति भवतार। ब्रम्ह जिणदास म्हणे वांदिस्यु मागिस्यु तम्ह गुण सार॥

[ ना. ७]

## लेखांक ३४७ - धर्मपरीक्षा रास

श्रीगणधर स्वामी नमसकरू श्रीसकलकीरित भवतार।
मुनि भुवनकीरित पाय प्रणमीनि कहिसूं रासहु सार।। १
धरमपरीक्षा करूं निरमली भवियण सुणो तम्हे सार।
ब्रम्ह जिणदास कहि निरमलो जिम जाणो विचार।। २

[ ना. ३८]

## लेखांक ३४८ - जंबुस्वामी रास

श्रीसकलकीरित गुरु प्रणमीने हो भुवनकीरित गुरु बांदि। रास कियो मइं निरमलो हो जंबूकुंअरनु आदि।। ''पढइ गुणइ जे सांभलि तेह घरि ऋद्धि अनंत। ब्रम्ह जिणदास इणि परि भणि मुगति रमणी होइ कंत।।

[ ना. ३७ ]

## लेखांक ३४९ - जीवंघर रास

जीवंधर स्वामी तणो मि रास कीधो सरस सोहावणो । सरस्वति तणइ पसाइ निरमल कामदेव गुरु वरणव्या ॥ श्रीसकलकीरति गुरु प्रणमीने वली भुवनकीरति भवतार । ब्रम्ह जिणदास भणे निरमलो पढो तम्हे भवियण सार ॥

### लेखांक ३५० - जसोधर रास

गणधरस्वामि नमसकरु श्रीसकलकीरित भवतार । भुवनकीरित गुरु प्रणमीने ब्रम्ह जिणदास भणे सार ॥ भवियण भावइ सुणड आज मिन निश्चयो आणि । राय जसोधर तणड रास हुं किह्सु वखाणि ॥

(ना. ३९)

### लेखांक ३५१ - श्रेणिकचरित्र

शिष्यु सकलकीर्ति देवाचा । तो जीणदासु गुरु आमुचा । प्रसादु लाधला त्याचा । गुणदासे खा ॥ ९५ ॥ त्या जिनब्रम्हाच्या चरनी । गुणब्रम्हें नमन करौनि । वोवीबंध प्रंथु करुनि । वेगळा ठेला ॥ ९६ ॥

[ अ. ४, ना. ७ ]

### लेखांक ३५२ - चारित्र यंत्र

ज्ञानभूषण

सं. १५३४ श्रीमूलसंघे भ. जिनचंद्राम्नाये भ. श्रीभुवनकीर्तिस्तत्पट्टे श्रीज्ञानभूषणगुरूपदेशात् लंबेचू सा उजागर ।। (भा. प्र. पु. १७)

## लेखांक ३५३ - रत्नत्रय मूर्ति

संवत १५३५ श्रीमूळसंघे म. श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे म. श्रीज्ञानभूषणो-पदेशात् ।।

( बाळापुर, अ. ४ पृ. ५०२ )

## लेखांक ३५४ - पद्मप्रभ मूर्ति

संवत १५४२ वर्षे ज्येष्ट सुदि ८ शनी श्रीमूळसंघे ... भ. सकळकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषणगुरूपदेशात् जांगडा पोरवाड-ज्ञातीय स. वाजु मानेजु ... ।।

(अ. ४ पृ. ५०२)

# लेखांक ३५५ - रत्नत्रय मृतिं

सं. १५४३ श्रीमूलसंघे भ. श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषण-गुरूपदेशात् ।।

( मुं. हि. जोहरापुरकर, नागपुर )

## लेखांक ३५६ - १ मूर्ति

संवत १५४४ वर्षे वैसाख सुदि ३ सोमे श्रीमूलसंघे भ. श्रीविद्यानंदि भ. श्रीभुवनकीर्ति भ. श्रीज्ञानभूषण गुरूपदेशात् हूंबड साह चांदा भार्या रेमाई…।।

(अ.४ पृ. ५०३)

## लेखांक ३५७ - सुमतिनाथ मूर्ति

सं. १५५२ वर्षे ज्येष्ठ वदि ७ शुक्ते श्रीमूलसंघे भ. भुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषण गुरूपदेशात् हुंबड श्रेष्ठी पर्वत भार्या देऊ ।। (ना. ५१)

## लेखांक ३५८ - तत्त्रज्ञान तरंगिणी

जातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलसंघेप्रणी-स्तत्पट्टोदयपर्वते रिवरभूद्भव्यां बुजानंदकृत् । विख्यातो भुवनादिकीर्तिरथ यस्तत्पादकंजे रतः । तत्त्वज्ञानतरंगिणीं स कृतवानेतां हि चिद्भूषणः ॥ २१ यदैव विक्रमातीताः शतपंचदशाधिकाः । षष्टिः संवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृतिः ॥ २३

( अध्याय १८, सनातन ग्रंथमाला, कलकत्ता १९१६ )

## लेखांक ३५९ - पट्टावली

···दिहीसिंहासनाधीश्वराणां, प्रतापाकान्तदिङ्गण्डलाखण्डनसमान-**ेयेरकमदेनद्रकिहितातिअस्तितभागा**णां, Digस्ट्रश्चक्रस्ट्रश्चरक्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्रस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्राह्मस्ट्र श्रीमदिन्द्रभूपालमस्तकन्यस्तचरणसरोरुहाणां, अदिवरायसमाराधितचरण-वारिजानां, जिनधम्मरि।धकमुदिपालराय-रामनाथराय-बोमरसराय-कलप-राय-पाण्डुरायप्रभृतिअनेकमहीपालार्चितक्रमकमलयुगलानाम् ... भद्दारक-वर्यश्रीज्ञानभूषण-भद्दारकदेवानाम् ॥

(भा. १ कि. ४ पृ. ४४)

### लेखांक ३६० - विषापहार टीका

्णिविषापहार इति व्यपदेशभाजोतिगहनगंभीरस्य सुखाववोधार्थं बागडदेशमंडलाचार्यज्ञानभूषणदेवेर्मुहुरुपरुद्धः कर्णाटादिराजसभाप्रसिद्धः प्रवादिगजकेसरी विरुद्दकविमद्विदारी सद्दर्शनज्ञानधारी नागचंद्रसूरिः धनंजयसूर्यभिमतार्थं व्यक्तीकर्तुमशक्तुवन्नपि गुरुवचनमलंघनीयमिति न्यायेन तदभिप्रायं विवरीतुं प्रतिजानीते।।

(हि. १२ पृ. ८७)

### लेखांक ३६१ - ऋषिमंडलपूजा

श्रीमचारुचरित्रपात्रगुणवच्छ्रीज्ञानसूषांघिभाग् । अर्हच्छासनभक्तिनिर्मछरुचिः पद्माजनुर्वो शुचिः ॥ वीरांतःकरणश्च चारुचरणे बुद्धिप्रवीणोरचत् । पूजां श्रीऋषिमंडछस्य महतीं नंदी गुणादिर्मुनिः ॥

(जैन ग्रंथ रत्नाकर, बम्बई १९२६)

## लेखांक ३६२ - शांतिनाथ मूर्ति

विजयकीर्ति

सं. १५५७ वर्षे माघ वदि ५ गुरौ श्रीमूळसंघे भाग श्रीसकळकीर्ति तत्पट्टे भा श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे भा श्रीज्ञानभूषण तत्पट्टे भा श्रीविजयकीर्ति-गुरूपदेशात् हूंबडज्ञातीय ।।

( वीसनगर, जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५३१ )

## लेखांक ३६३ - शांतिनाथ मूर्ति

संवत १५६० वैसाख सुदि २ बुधे श्रीमूलसंघे अन् ज्ञानभूषण तत्पट्टे

भ. विजयकीर्तिगुरूपदेशात् हूंबड ज्ञातीय श्रेष्ठी सार्छिंग भार्यो ताकूःः॥ (अ. ४ पृ. ५०३)

# लेखांक ३६४ - रत्नत्रय मूर्ति

संवत १५६१ वर्षे वैसाख सुदि १० बुधे श्रीमूळसंघे भ. श्रीज्ञानभूषण तत्पट्टे भ. श्रीविजयकीर्तिगुरूपदेशात् लाडणः।।

(ना. ५४)

## लेखांक ३६५ - [ पद्मनंदि पंचविंशतिका ]

सं. १५६८ वर्षे फागुणमासे गुक्रपक्षे १० दिन गुरौ श्रीगिरिपुरे श्रीआदिनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे । भ. श्रीज्ञानभूषण तत्पट्टे भ. श्रीविजय-कीर्ति तत्भिगिनि आर्थिका देवश्री तस्यै पद्मनंदिपंचिवशतिका श्रीसंघेन लिखाप्य दत्ता ।।

(बडौदा, दा. पृ. ३४)

### लेखांक ३६६ - पट्टावली

यः पूज्यो नृपमिक्षभैरवमहादेवेंद्रमुख्यैर्नृपैः षट्तर्कागमशास्त्रकोविदमितर्जाप्रद्यशश्चंद्रमाः । भव्यांभोरुहभास्करः ग्रुभकरः संसारविच्छेदकः सोव्याच्छ्रीविजयादिकीर्तिमुनिपो भट्टारकाधीश्वरः ॥ ३६

(भा. १ कि. ४ पृ. ५४)

### लेखांक ३६७ - अध्यात्मतरंगिणी टीका

शुभचंद्र

विजयकीर्तियतिर्जगतां गुरुर्विधृतधर्मधुरोध्दृतिधारकः । जयतु शासनभासनभारतीमयमतिर्दछितापरवादिकः ॥ शिष्यस्तस्य विशिष्टशास्त्रविशदः संसारभीताशयो भावाभावविवेकवारिधितरः स्याद्वादिवद्यानिधिः । टीकां नाटकपद्यजां वरगुणाध्यात्मादिस्रोतस्विनीं श्रीमच्छ्रीशुभचंद्र एष विधिवत् संचर्करीति स्म वै ॥

त्रिभुवनवरकोर्तेर्जातरूपात्तमूर्तेः शमद्मयमपूर्तेराग्रहान्नाटकस्य । CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha विश्वद्विभववृत्तो वृत्तिमाविश्वकार गतनयशुभचंद्रो ध्यानसिद्धवर्थमेव॥ विक्रमवरभूपालात् पंचित्रशते त्रिसप्तितिव्यधिके । वर्षेप्याश्विनमासे शुक्के पक्षेथ पंचमीदिवसे ॥

[ सनातन ग्रंथमाला, १५, कलकत्ता ]

## लेखांक ३६८ - पंचपरमेष्ठि मृर्ति

संवत १६०७ वर्षे वैसाख वदी ३ गुरु श्रीमूलसंघे भ. श्रीशुभचंद्र-गुरूपदेशात् हुंबड संखेखरा गोत्रे सा. जिना…।।

(पा. ने. जोहरापुरकर, नागपुर)

### लेखांक ३६९ - करकंडुचरित्र

द्यष्टे विक्रमतः शते समइते चैकादशाब्दाधिके भाद्रे मासि समुज्ज्वले समतिथौ खंगेजवाले पुरे। श्रीमच्छ्रीवृषभेश्वरस्य सदने चक्रे चरित्रं त्विदं राज्ञः श्रीशुभचंद्रसूरियतिपश्चंपाधिपस्याद्भुतम्॥

[ अ. ११, पृ. २६५ ]

### लेखांक ३७० - कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका

श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे माघे मासि दशाप्रविह्नसिहिते ख्याते दशम्यां तिथी। श्रीमच्छ्रीमहिसारसारनगरे चैत्यालये श्रीगुरोः श्रीमच्छ्रीशुभचंद्रदेवविहिता टीका सदा नंदतु॥ ६ वर्णिश्रीक्षेमचंद्रेण विनयेनाकृत प्रार्थना। शुभचंद्रगुरो स्वामिन कुरु टीकां मनोहराम्॥ ७ तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिनाकृत प्रार्थना। सार्थीकृता समर्थेन शुभचंद्रेण सूरिणा॥ ९ भट्टारकपदाधीशा मूलसंघे विदां वराः। रमावीरेन्दुचिदूपगुरवो हि गणेशिनः॥ १०

[ जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५२८ ]

## लेखांक ३७१ - संशयिवदनविदारण

अ. १ श्लुद्धाधारहितत्वं हि जिनस्यानंतशर्मणः । एष्टव्यं भव्यसद्वर्गैः शुभचंद्रैश्चिदावहैः ॥

अ. २ इत्यवादि च संवादात् स्त्रीनिर्वाणनिवारणम् । शुभचंद्रेण संक्षेपाद् विस्तारोन्यत्र लोक्यताम् ॥

अ. ३ श्रीमतो वर्धमानस्याहृतेर्भूणस्य वारणम् । प्रणीतं शुभचंद्रेण जीयादाचंद्रतारकम् ॥

( हरीभाई देवकरण ग्रंथमाला, कलकत्ता १९२२)

# लेखांक ३७२ - षड्दर्शनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश

जयित ग्रुभचंद्रदेवः कंडूगणपुंडरीकवनमार्तंडः। चंडत्रिदंडदूरो राद्धांतपयोधिपारगो बुधविनुतः॥

(भा. ग्र. पृ. २१)

### लेखांक ३७३ - अंगपण्णत्ती

सिरिसयकलिकित्पट्टे आसेसी भुवणिकित्तिपरमगुरू।
तप्पट्टकमलभाणू भडारओ बोहंभूसणओ।।
सिरिविजयिकित्तिदेओ णाणासत्थप्पयासओ धीरो।
बुहसेवियपयजुअलो तप्पयवरकलभसत्तो य।।
तप्पयसेवणसत्तो तेवेज्ञो उहयभासपरिवेई।
सहचंदो तेण इणं रइयं सत्थं समासेण।।

[ सिद्धांतसारादिसंग्रह, माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई ]

### लेखांक ३७४ - नंदीश्वर कथा

जगित जयित दक्षः पालितानेकपक्षः सुगुरुविजयकीर्तिः प्रस्फुरत्सूरिमूर्तिः। चरणनिलनरकतस्तस्य सङ्गिकतयुक्तः समकृत शुभचंद्रः सत्कथां भन्यचंद्रः॥

ना, २५)

### लेखांक ३७५ - पांडवपुराण

विजयकीर्तियतिर्मुदितात्मको जितनतान्यमनःसुगतैः स्तुतः । अवतु जैनमतं सुमतो मतो नृपतिभिर्भवतो भवतो विभुः ॥ ७० पट्टे तस्य गुणांबुधिर्त्रतधरो धीमान गरीयान वरः श्रीमच्छी ग्रुभचंद्र एष विदितो वादी भसिंहो महान्। तेनेदं चरितं विचारसुकरं चाकारि चंचद्रचा पाण्डोः श्रीशुभसिद्धिसातजनकं सिद्धयै सुतानां सदा ॥ ७१ चंद्रनाथचरितं चरितार्थं पद्मनाभचरितं शुभचंद्रम् । मन्मथस्य महिमानमतंद्रो जीवकस्य चरितं च चकार ॥ ७२ चंदनायाः कथा येन दृब्धा नांदीश्वरी तथा। आशाधरकृताचारवृत्तिः सद्वृत्तिशालिनी ॥ ७३ त्रिंशचतुर्विंशतिपूजनं च सद्वृत्तसिद्धार्चनमाव्यधत्त । सारस्वतीयार्चनमत्र शुद्धं चितामणीयार्चनमुचरिष्णुः ॥ ७४ श्रीकर्मदाहविधिवंधुरसिद्धसेवां नानागुणौघगणनाथसमर्चनं च । श्रीपार्श्वनाथवरकाव्यसुपंजिकां च यः संचकार शुभचंद्रयतींद्रचंद्रः॥ उद्यापनमदीपिष्ट पल्योपमविधेश्च यः। चारित्रशुद्धितपसश्चतुस्त्रिद्वाद्शात्मनः ॥ ७६ संशयवद्नविद्रारणमपशब्द्युखंडनं परमतर्के । सत्तत्त्वनिर्णयं वरस्वरूपसंबोधिनीं वृत्ति ॥ ७७ अध्यात्मपद्यवृत्तिं सर्वार्थापूर्वसर्वतोभद्रम् । योक्रत सद्भयाकरणं चिंतामणिनामधेयं च ॥ ७८ कृता येनांगप्रज्ञाप्तः सर्वागार्थप्ररूपिका । स्तोत्राणि च पवित्राणि षड्वादाः श्रीजिनेशिनाम् ॥ ७९ श्रीमद्विक्रमभूपतेर्द्विकहते स्पष्टाष्ट्रसंख्ये शते रम्येष्टाधिकवत्सरे सुखकरे भाद्रे द्वितीयातिथौ। श्रीमद्वाग्वरनिर्वृतीद्मतुले श्रीशाकवाटे पुरे श्रीमच्छ्रीपुरुषाभिधे विरचितं स्थेयात् पुराणं चिरम् ॥ ८६

श्रीपाछवर्णिना येनाकारि शास्त्रार्थसंप्रहे । साहाय्यं स चिरं जीयाद् वरविद्याविभूषणः ॥ ८२

( भा. १ कि. ४ पृ. ३७)

## लेखांक ३७६ - ? मूर्ति

सुमतिकीर्ति

संवत १६२२ वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीकुंदकुंदान्वये : : भ. श्रीविजय-कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. सुमतिकीर्तिगुरूपदेशात हूमडज्ञातीय गां. रामा भार्यो वीरा : : ॥

[अ.४ प्.५०३]

### लेखांक ३७७ - वेदी लेख

सं. १६२५ वर्षे पौष वदी ५ शुक्के श्रीमूळसंघे भ्या शुभचंद्र तत्पट्टे भ. श्रीसुमतिकीर्तिगुरूपदेशात् हूमडज्ञातीय गांधी नरपति ।।

[ तारंगा, दा. पृ. ७५ ]

# लेखांक ३७८ - अजितनाथ मृर्ति

गुणकीर्ति

श्रीमूलसंघे संमत १६३१ वर्षे फाग सुदी १० सोमे म. श्रीगुणकीर्ति-गुरूपदेशात् सं. ।।

(परवार मन्दिर, नागपुर)

## लेखांक ३७९ ? मूर्ति

सं. १६३७ वर्षे वैसाख वदि ८ श्रीमूलसंघे भ. श्रीगुणकीर्तिउपदेशात् ब्र. अलवा भार्या शहा सुत कदूवा नाकरठा प्रणमति॥

[ भा. ७ पृ. १४ ]

### लेखांक ३८० - ( जीवंघर रास )

सं. १६३९ वर्षे कार्तिकमासे सुक्षपक्षे पंचमी रवौ। श्रीवाग्वरदेशे श्रीसागवाडाग्रुभस्थाने श्रीआदिनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे ्ह्यक्राह्कास्त्राणे श्रीकंदकंदाचार्यान्वये भ श्रीपदानंदीदेवाः तत्पद्दे भ श्रीसकल- कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीभुवनकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. विजयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे श्रीसुमितकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. गुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. गुणकीर्तिदेवाः तिहाष्य ब्रम्ह श्रीशंकर छल्यतं आत्मपठनार्थं ॥

[ ना. ३६ ]

### लेखांक ३८१ - श्रेणिकपृच्छा कर्मविपाक

शुभचंद्र जशचंद्रज कही सुमतिकीरित गुरु वंदू सही। श्रीगुनकीरित भट्टारक भने भणे सुणे इच्छित तेहने॥ ७१

(ना. ६)

### लेखांक ३८२ - [ अध्यात्मतरंगिणी ]

वादिभूषण

संवत् १६५२ वर्षे ज्येष्ठ द्वितीय कृष्ण दशम्यां शुक्रे मूलसंघे । भ. श्रीसुमितकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीवादिभूषणगुरुस्तिच्छिष्य पं. देवजी पठनार्थं ॥

[ जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५२९ ]

## लेखांक ३८३ - वासुपूज्य मूर्ति

संवत १६५५ वर्षे वैसाख शुदी ६ शुक्रे भ. श्रीवादीभूषण गुरु उपदेशात्· ।।

( 新. १ )

## लेखांक ३८४ - १ मूर्ति

सं. १६५६ फागुण शुद्धि ३ गुरौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीवादिभूवणोपदे-शात् श्रीमालज्ञातौ...

[का. ३]

# लेखांक ३८५ - सुपार्श्वनाथ मृति

रामकीर्ति

संमत १६७० वर्षे फाल्गुण वदी ५ शुभे श्रीमूलसंघे भ. श्रीरामकीर्ति

प्रतिष्ठितं सेनगणे बघेरवाल ज्ञातिय चवरिया गोत्रे सा. धाऊजी भार्या बोर्पाइ…।।

(परवार मन्दिर, नागपुर)

## लेखांक ३८६ - पद्मप्रभ मृतिं

संमत १६७० वर्षे फागुन वदी ५ शुक्रे श्रीमूलसंघे भ. श्रीवादीभूषण तत्पट्टे भ. श्रीरामकीर्तिगुरूपदेशात् अगरवालज्ञातीय सं. ।।

(भा. १३ पृ. १३०)

# लेखांक ३८७ - पार्श्वनाथ मृतिं

पद्मनंदी

संवत १६८३ वर्षे माघ शु. ५ गुरौ श्रीमूलसंघे मा श्रीरामकीर्ति तत्पट्टे पद्मनंदिगुरूपदेशात् हूमड ज्ञातीय लघुशाखा खरजा गोत्रे सं. नाकर ॥ (भा. १४ पृ. २९)

## लेखांक ३८८ - शांतिनाथ मृर्ति

संवत १६८६ वर्षे वैशाख सुदी ५ बुधे शाके १५५१ वर्तमाने श्रीमूल-संघ .....भ. श्रीवादिभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीरामकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदिगुरूपदेशात् पादशाह श्रीसाहजहां विजयराज्ये श्रीगुर्जरदेशे श्रीअहमदाबादवास्तव्य—हुंवड--ज्ञातीय-बृहच्छाखीय—वाग्वरदेशस्यांतरीय— नगर—नौतनभद्र—प्रासादोद्धरणधीर—जाज सं. भोजा भार्या छकु...एतेषां महासिद्धक्षेत्र—श्रीसेत्रुंजयरत्निगरी—श्रीजिनप्रासाद्—श्रीशांतिनाथविंव कार-यित्वा नित्यं प्रणमति । शुभं भवतु ।।

(जैनमित्र, २७-१-१९२०)

## लेखांक ३८९ - ( गणितसार संग्रह )

संवत १००२ वर्षे माह शुदि ३ शुक्के श्रीमूळसंघे भ्या. श्रीसकळकीर्ति-देवाः तदन्वये भ. श्रीवादिभूषण तत्पट्टे भ. श्रीरामकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदी विराजमाने आचार्यश्रीनरेंद्रकीर्ति तिच्छिष्य ब्रम्ह श्रीळाड्यका तिच्छिष्य ब्रम्ह कामराज तिच्छिष्य ब्रम्ह लालजी ताभ्यां श्रीरायदेशे श्रीभीलोडानगरे श्रीचंद्रप्रभचैत्यालये दोसी कुहा दत्तं श्रीरस्तु ॥

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhan a Gyaan Rocha

## लेखांक ३९० - [ शब्दाणवचंद्रिका ]

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १७१३ वर्षे कार्तिक शुदि अष्टमी बुधे वाग्वरदेशे सागवाडा-नगरे श्रीआदीश्वरनवीनचैत्यालये राउल-श्रीपुंजराजविजयराज्ये श्रीमूलसंघे भ. श्रीरामकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति-देवाः तदाम्राये मुनि श्रीश्रुतकीर्तिस्तच्छिष्य-मुनि श्रीदेवकीर्तिस्तच्छिष्या-चार्यश्रीकल्याणकीर्ति तच्छिष्य व्रम्ह तेजपालेन स्वज्ञानावरणीयकर्मक्षयार्थं स्वपरपठनार्थं जैनेंद्रमहाव्याकरणं सवृत्तिकं लिखितं शोधितं च ।।

[ सनातन ग्रन्थमाला, बनारस १९१५ ]

### लेखांक ३९१ - [ गणितसारसंग्रह ]

संवत १७२५ वर्षे कार्तिक सुदि १० भौमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भ. श्रीसकलकीर्त्यन्वये भ. श्रीवादिभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्तिगुरूपदेशात् मुनिश्रीश्रुतकीर्ति तच्छिष्य मुनिश्रीदेवकीर्ति तच्छिष्याचार्य-श्रीकल्याणकीर्ति तच्छिष्य मुनिश्री त्रिभुवनचंद्रेणेदं षट्त्रिंशतिका गणितशास्त्रं कर्मक्ष्यार्थं लिखितं ।। (का. ६५)

## लेखांक ३९२ - १ मूर्ति

क्षेमकीर्ति

सं. १०३४ वर्षे मूळसंघे अपिदानंदी तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीक्षेमकीर्ति गुद्धाम्नाये बागढ देश श्रीतळवाडानगरे हूमड ज्ञातीय छघु-साखाया कमळेश्वरगोत्रे दोशीश्रीसूरदास ।।

[दा. पृ. ७४]

### लेखांक ३९३ - [अष्टसहस्त्री]

नरेंद्रकीर्ति

वत्से नेत्रषडश्वसोम १७६२ निहिते ज्येष्ठे च मासेनघे राष्ट्रे पक्ष इति त्रयोदशदिने श्रीतक्षकाख्ये पुरे । नेमिखामिगृहे व्यठीलिखदिदं देवागमालंकृतेः पुस्तं पूज्यनरेंद्रकीर्तिसुगुरोः श्रीलालचंद्रो बदुः ॥

[अ. १० पृ. ७३]

### लेखांक ३९४ - चरण पादुका

चंद्रकीर्ति

स्वस्तिश्री संवत १८३२ शाके १६८७ प्रवर्तमाने शुभकारक कल्याण-मासे कृष्णपक्षे ३ तृतीया शुभस्य तिथि शुक्रवासरे श्रीखडूदेशे धूलेवग्रामे श्रीऋषभदेवचैत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदा-चार्यान्वये भ. श्रीसकलकोर्ति तत्पट्टे मुवनकीर्ति तद्नुक्रमेण भ. श्रीक्षेमकीर्ति तत्पट्टे श्रीनरेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीविजयकीर्ति तत्पट्टे भ. नेमिचंद्र तत्पट्टे भ. श्री १०८ श्रीचंद्रकीर्ति प्रतिष्ठिते . . बाईजी श्रीसजूबाईके चतुरविंशति जिन-पादुका स्थापितं शुभं।

(केशरियाजी, वीर २ पु. ४६०)

#### लेखांक ३९५ - शिलालेख

यशःकीर्ति

देडारग देश मेवाडमे उदयापुर सुजान । राज करे तिह राजवी भीमसिंह राजान ॥ संवत १८६३ में अषाड सुदी ३ तीज। गुरुवारे मुहूर्तज कऱ्यो भली तरे पूजा कीध।। मूलसंघ गछ सरस्वती बलात्कार गण धरबुडौ। कुंदकुंद सूरिवर भलौ सकलकीर्ति गछ।। ते पाटे गुरु शोभतो भुवनकीर्ति नमूं पाय। ज्ञानभूषण ते पाटे प्रगट विजयकीर्ति सूरि दृश्य।। शुभचंद्र सूरिवर सदा सुमतिकीर्ति गुणकीर्ति गुरु। गुपातिलु वादिभूषण तस पाट रामकीर्ति पाट शोभतो ॥ राख्यो धर्मन ठाठ पद्मनंदि पाटे सुजस। देवेंद्रकीर्ति गुणधार खेमकीर्ति पर उज्ज्वलो ॥ नरेंद्रकीर्ति मनुहार विजयकीर्ति पट्टे गुरु। नेमिचंद्र भवतार चंद्रकीर्ति चंद्र समी ॥ रामकीर्ति सुखकार यशःकीर्ति सुरिवर सिंह। उद्यो पुन्य अंकुर करी प्रतिष्ठां दुर्ग तणी॥ जस व्याप्यो भरपूर बागडदेश सुहावनो । सागलपुर वर प्राम संघपति साहर लिया ॥

## बलात्कार गण - ईंडर शाखा

इस शाखा का आरम्म म. सकलकीर्ति से हुआ। आप म. पद्म-नन्दी के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त उत्तर शाखा में आ चुका है। आप ने आयु के २५ वें वर्ष में दीक्षा प्रहण की तथा २२ वर्ष दिगम्बर मुनि के रूप में रहे। आप ने संवत् १४९० की वैशाख छु. ९ को एक चौवीसी मूर्ति, संवत् १४९२ की वैशाख कु. १० को एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १४९४ की वैशाख छु. १३ को अबू पर्वत पर एक मन्दिर, संवत् १४९७ में एक आदिनाथ मूर्ति तथा संवत् १४९९ में सागवाडा में आदिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा की। सागवाडा में ही आप ने म. धर्मकीर्ति का पद्यामिषेक किया [ले. ३२९-३४]। आप ने प्रश्लोत्तर श्रावकाचार, पार्श्वपुराण, सुकुमारचरित. मूलाचारप्रदीप, आराधना आदि प्रन्थों की रचना की [ले. ३३५-३९]। अप के शिष्य ब्रह्म जिनदास ने संवत् १५१० की माघ छु. ५ को एक पंचपरमेष्ठी मूर्ति स्थापित की तथा गुणस्थान गुणमाला और ज्येष्ठ—जिनवरपूजा की रचना की [ले. ३४०-४२]।

सकलकीर्ति के पट्ट पर मुवनकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १५२७ की वैशाख क. ११ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की [ ले. ३४३]। आप के शिष्य ब्रह्म जिनदास ने संवत् १५०८ की मार्गशीर्ष शु. ४ को रामायणरास की, तथा संवत् १५२० की वैशाख शु. १४ को हरिवंशरास की रचना की। इन रचनाओं में आप ने मिह्नदास और गुण-दास इन शिष्यों का भी उल्लेख किया है [ ले. ३४४–४५ ]। कर्म-विपाकरास, धर्मपरीक्षारास, जम्बूस्वामीरास, जीवन्धररास, जसोधररास,

५७ सकलकीर्तिकृत महावीरपुराण और सुदर्शनचरित्र के हिन्दी रूपान्तर प्रका-शित हुए हैं। इन के अलावा ग्रन्थसूचियों में इन के अनेक ग्रन्थों के नाम मिलते हैं। किन्तु निश्चितता के खयाल से यहां उन का उछेख छोड दिया है। सकलकीर्ति ने किसी ग्रन्थ में लेखनकाल या गुरुपरम्परा का उछेख नहीं किया है।

ये आप की अन्य रचनाएं हैं। <sup>५८</sup>आप के शिष्य ब्रह्म गुणदास ने मराठी श्रेणिकचरित्र लिखा है [ ले. ३५१ ]। <sup>५९</sup>

भ. भुवनकीर्ति के बाद भ. ज्ञानभूषण पद्दाधीश हुए। आप ने संवत् १५३४ में एक चारित्रयंत्र, संवत् १५३५ में एक रत्नत्रय मूर्ति, संवत् १५४२ की ज्येष्ठ छु. ८ को एक पद्मप्रभ मूर्ति, संवत् १५४३ में एक रत्नत्रय मूर्ति, संवत् १५४४ में एक अन्य मूर्ति, तथा संवत् १५५२ की ज्येष्ठ कृ. ७ को एक सुमितनाथ मूर्ति की स्थापना की ( ले. ३५२—५७ )। संवत् १५६० में आप ने तत्त्वज्ञानतरंगिणी की रचना की ( ले. ३५८ )। पद्मावली के अनुसार इन्द्रभूपाल, देवराय, मुदिपाल-राय, रामनाथराय, बोमरसराय, कलपराय तथा पाण्डुराय ने 'आप का सन्मान किया था [ ले. ३५९ ]। आप के शिष्य नागचन्द्रसूरि ने विषापहारटीका की तथा गुणनिन्द ने ऋषिमंडलपूजा की रचना की [ ले. ३६०—६१ ]। '

भ. ज्ञानभूषण के पदृशिष्य भ. विजयकीर्ति हुए। आप ने संवत् १५५७ की माघ कृ. ५ को तथा संवत् १५६० की वैशाख शु. २ को शान्तिनाथ मूर्तियां तथा संवत् १५६१ की वैशाख शु. १० को रत्नत्रय मूर्ति स्थापित की [ ले. ३६२–६४ ]। संवत् १५६८ की फाल्गुन शु.

५८ सकलकीर्ति के समान ब्रह्म जिनदास के ग्रन्थों की संख्या भी काफी अधिक है। इन के विषय में पं. परमानन्द का एक लेख अनेकान्त वर्ष ११ पृ. ३३३ पर देखिए।

५९ भ. भुवनकीर्ति के शिष्य ज्ञानकीर्ति से भानपुर परम्परा का आरम्भ हुआ था इस लिए उनका वृत्तान्त अगले प्रकरण में संग्रहीत किया है।

६० ये कर्णाटक के स्थानीय शासक थे किन्तु इन के पृथक् निश्चित राज्य-काल ज्ञात नहीं हो सके।

६१ ज्ञानभूषण के विषय में देखिए— पं. नाथूराम प्रेमी का लेख (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५२६ ) तथा पं. परमानन्द का लेख (अनेकान्त वर्ष १३०५ अप्रेडा क्रीक्विक Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

१० को श्रीसंघ ने आप की भिगनी आर्थिका देवश्री के लिए पद्मनिद्दि पंचिविंशित की प्रति लिखवाई थी [ ले. ३६५ ]। पद्मावली के अनुसार मिल्लिराय, भैरवराय और देवेन्द्रराय ने <sup>६३</sup>विजयकीर्ति का सन्मान किया था [ ले. ३६६ ]।

विजयकीर्ति के शिष्य ग्रुभचन्द्र भद्वारक हुए। आप ने त्रिभुवन-कीर्ति <sup>६३</sup> के आग्रह से संवत् १५७३ की आश्विन ग्रु. ५ को अमृतचन्द्र कृत समयसार कलशों पर परमाध्यात्मतरंगिणी नामक टीका लिखी।

आप ने संवत् १६०७ की वैशाख कृ. ३ को एक पंचपरमेष्ठी मूर्ति स्थापित की । संवत् १६११ की भादपद में आप ने करकण्डु चिरत्र लिखा । क्षेमचंद्र और सुमितकीर्ति के आग्रह से संवत् १६१३ की माघ शु. १० को आप ने हिसार में कार्तिकेयानुप्रेक्षा पर टीका लिखी । इस समय लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र और ज्ञानभूषण भद्दारक बलात्कार गण के विभिन्न पीठों पर विराजमान थे [ ले. ३६७-७० ]। हर

संशयिवदनविदारण, षड्दर्शनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश, अंगपण्णत्ती तथा नन्दीश्वर कथा ये आप की अन्य रचनाएं हैं [ ले. ३७१-७४ ]। संवत् १६०८ की माद्रपद द्वितीया को सागवाडा में आप ने पाण्डवपुराण की रचना पूरी की। इस में वर्णी श्रीपाल ने आप को सहायता दी थी [ ले. ३७५ ]। इस पुराण की प्रशस्ति से उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त आप की १८ अन्य रचनाओं का पता चलता है जो इस प्रकार हैं—चन्द्रनाथचरित, पद्मनाथचरित, प्रयुम्नचरित, जीवन्धरचरित, चन्द्रना कथा,

६२ ये तीनों कर्णाटक के स्थानीय शासक होंगे। इन का निश्चित राज्यकाल ज्ञात नहीं हो सका।

६३ ये सम्भवतः जेरहट शाखा के पहले भट्टारक त्रिभुवनकीर्ति ही हैं।

६४ ये तीनों क्रमशः सूरत के भट्टारक हुए हैं। किन्तु एक ही समय एक ही शाखा के तीन भट्टारकों का उछेख होना खाभाविक नहीं। अतः ज्ञानभूषण से यहां अटेर शाखा के ज्ञानभूषण का अभिप्राय समझना चाहिए।

आशाधर कृत धर्मामृत की वृत्ति, तीस चौवीसी पूजा, सिद्ध पूजा, सरस्वती पूजा, चिन्तामणि पूजा, कर्मदहनविधान, गणधरवलयपूजा, पार्श्वनाथकाव्य की पंजिका, पल्योपमविधान, चारित्रशुद्धि के १२३४ उपवासों का विधान, स्वरूपसम्बोधन की वृत्ति, चिन्तामणि सर्वतोभद्रव्याकरण, तथा अंगप्रज्ञिति ।

शुभचन्द्र के पष्ट पर सुमितकीर्ति भद्दारक हुए। आप ने संवत् १६२२ की वैशाख शु. ३ को कोई मूर्ति तथा संवत् १६२५ की पौष कृ. ५ को तारंगा क्षेत्र पर एक वेदी की प्रतिष्ठा की [ ले. ३७६ – ७७]।

इन के बाद गुणकीर्ति भद्वारक हुए। आप ने संवत् १६३१ की फाल्गुन ग्रु. १० को एक अजितनाथ मूर्ति तथा संवत् १६३७ की वैशाख कृ. ८ को एक अन्य मूर्ति प्रतिष्ठित की (हे. ३७८–७९)। आप के प्रशिष्य शंकर ने सागवाडा में संवत् १६३९ की कार्तिक श्रु. ५ को जीवंधर रास की एक प्रति लिखी [हे. ३८०]। गुणकीर्ति रचित श्रेणिकपृच्छा कर्मविपाक नामक रचना उपलब्ध है [हे. ३८१]।

गुणकीर्ति के पृष्ट पर वादिभूषण भृष्टारक हुए। आप के शिष्य देवजी के लिए संवत् १६५२ की ज्येष्ठ कृ. १० को अध्यात्मतरंगिणी की एक प्रति लिखी गई [ ले. ३८२ ]। आप ने संवत् १६५५ की वैशाख शु. ६ को एक वासुपूज्य मूर्ति तथा संवत् १६५६ की फाल्गुन शु. ३ को एक अन्य मूर्ति स्थापित की [ ले. ३८३—८४ ]।

वादिभूषण के बाद रामकीर्ति पष्टाधीश हुए। आप ने संवत् १६७० की फाल्गुन कृ. ५ को एक सुपार्श्व मूर्ति तथा एक पद्मप्रभ मूर्ति प्रतिष्ठित की [ ले. ३८५-८६ ]।

रामकीर्ति के पष्ट पर पद्मनिन्द भट्टारक हुए। आप ने संवत् १६८३ की माघ शु. ५ को पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की [ ले. ३८७ ]। संवत् १६८६ की वैशाख शु. ५ को शाहजहाँ के राज्य काल में शत्रुं-जय सिद्धक्षेत्र पर आप ने शान्तिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा की [ ले. ३८८ ]। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha आप की आम्नाय में ब्रह्मलालजी ने संवत् १७०२ की माघ शु. ३ को भीलोडा शहर में गणितसारसंग्रह की एक प्रति लिखी [ले. ३८९]।

पद्मनिन्द के पष्ट पर देवेन्द्रकीर्ति आरूढ हुए। आप की आम्नाय में ब्रह्म तेजपाल ने संवत् १७१३ की कार्तिक छु. ८ को सागवाडा में रावल पुंजराज के राज्यकाल में ६५ शब्दार्णवचिन्द्रका की प्रति लिखी [ले. ३९०]। तथा मुनि त्रिमुवनचन्द्र ने संवत् १७२५ की कार्तिक छु. १० को गणितसारसंग्रह की प्रति लिखी [ले. ३९१]।

देवेन्द्रकीर्ति के बाद क्षेमकीर्ति पद्याधीश हुए। आप ने संवत् १७३४ में सेटलवाड में एक मूर्ति स्थापित की [ ले. ३९२ ]। आप के पदृशिष्य नरेन्द्रकीर्ति हुए। इन के शिष्य लालचंद ने संवत् १७६२ में तक्षकपुर में अष्टसहस्री की प्रति लिखी [ ले. ३९३ ]।

नरेन्द्रकीर्ति के पट्ट पर क्रमशः विजयकीर्ति, नेमिचन्द्र और चन्द्र-कीर्ति भट्टारक हुए। चन्द्रकीर्ति ने संवत् १८३२ में केशरियाजी तीर्थ-क्षेत्र में चौबौस तीर्थंकरों की चरणपादुकाएं स्थापित कीं [ ले. ३९४ ]।

चन्द्रकीर्ति के बाद रामकीर्ति और उन के बाद यशःकीर्ति भट्टारक हुए। आप के उपदेश से संवत् १८६३ की आषाढ शु. ३ को केशरि-याजी मन्दिर के परकोट का निर्माण पूरा हुआ ( छे. ३९५ )।

६५ पुंजराज कोई स्थानीय शासक थे। इन का निश्चित राज्यकाल ज्ञात नहीं।

६६ ब्र. शीतलप्रसादजी ने ईडर के भट्टारकों का जो वृत्तान्त दिया है उस में यश:कीर्ति के बाद क्रमश: सुरेन्द्रकीर्ति, रामकीर्ति कनककीर्ति और विजयकीर्ति का उछेल किया है। ईडर का हस्तलिखित शास्त्र भाण्डार बडा समृद्ध है। (दानवीर माणिकचंद्र पृ. ३३)

# बलात्कार गण-ईंडर शाखा-कालपट

```
पद्मनिद [ उत्तर शाखा ]
    सकलकीर्ति [ संवत् १४५०-१५१० ]
    भुवनकीर्ति [ संवत् १५०८-१५२७ ]
    ज्ञानभूषण [ संवत् १५३४-१५६० ज्ञानकीर्ति [ भानपुर शाखा ]
   विजयकीर्ति [ संवत् १५५७-१५६८ ]
   शुभचन्द्र [ संवत् १५७३-१६१३ ]
 ७ सुमितकीर्ति [संवत् १६२२-१६२५]
    गुणकीर्ति [ संवत् १६३१-१६३९ ]
    वादिभूषण [ संवत् १६५२-१६५६ ]
१० रामकीर्ति संवत् [ १६७० ]
   पद्मनन्दि [ संवत् १६८३-१७०२ ]
१२ देवेन्द्रकीर्ति [ संवत् १७१३-१७२५ ]
    क्षेमकीर्ति [ संवत् १७३४ ]
   नरेन्द्रकीर्ति [ संवत् १७६२ ]
१५ विजयकीर्ति
१६ नेमिचन्द्र
   चन्द्रकीर्ति [ संवत् १८३२ ]
१८ रामकीर्ति
   यशःकीर्ति [ संवत् १८६३ ]
```

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

### १०. बलात्कार गण-भानपुर शाखा

### लेखांक ३९६ - [ पुण्यास्रव कथाकोष ]

ज्ञानकीर्ति

संवत् १५३४ वर्षे फाल्गुनमासे ग्रुक्ठपक्षे पंचमीदिवसे श्रीमूळसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीसकलकीर्तिदेवा-स्तत्पट्टे भ. श्रीभुवनकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ. श्रीभुवनकीर्तिदेवास्तिच्छिष्य स्थिवराचार्यश्रीक्चानकीर्तिस्तदंते निवासी ब्रह्मदेवदासस्य पठनार्थं चीचुडा वास्तव्य नागद्रा ज्ञातीय श्रेष्ठि मदा भार्या पांचू...॥

(पा. ५,१६४)

#### लेखांक ३९७ -

बागड देश में देश सुहामणा जी खडक देश हैं बहुत ए गुठजारी। जिहां रेणुपुर नम्रवी सोभता है व्हां रिषभनाथका देहरा बहुत भारी।। च्यार दिस के संघ ए नित्य आवे मंगठ गावत हैं बहुत नर नारी। ज्ञानकीर्ति का सिष्य कुवेर बोठे तीन ठोकसु गत अद्भुत थारी।।

िना. १७]

### लेखांक ३९८ - पट्टावली

जयित बोधसुकीर्तियतीश्वरो भुवनकीर्तिगुरुिपयदीक्षितः। सकलशास्त्रसुशस्यनकोविदोमलदृगादिमणित्रयराजितः॥ ३५

( जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८ )

### लेखांक ३९९ - ऐतिहासिक पत्र

रत्नकीर्ति

रत्नकीर्ति हता तेणे सं. १५३५ वर्षे श्रीनोगामे दीक्षा लीधी हती ... त्यारे रत्नकीर्तिने भट्टारक पदवी आपवानु स्थापन करी।

( भा. १३ पृ. ११३ )

### लेखांक ४०० - पट्टावली

तच्छिष्योभाद् रत्नकीर्तिः प्रवृद्धाचार्यो वर्यौदार्यगांभीर्ययुक्तः । यंथेर्मुक्तो योवतीर्णः श्रुताब्धि सोयं भव्यान् पातु संसारवाद्धौ ॥ ३६

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८)

### लेखांक ४०१ - पट्टावली

यशःकीर्ति

श्रीरत्नकीर्तिपदपुष्करालिरादेष्टमुख्यो यशकीर्तिसूरिः। पादौ भजामि सुहृचेष्टमूर्तिर्देदीप्यातां कौ मुनिचक्रवर्ती।। ३८ ( उपर्युक्त )

लेखांक ४०२ - ऐतिहासिक पत्र

तार पुठे तेणानेक पाटे आचार्य यसकीर्ति नोगामे थाप्या तार पुठे केटलाक मास दिवसे अनंतकीर्ति आदि लेईने जण ६३ प्टिश्लपदेसे गुरुपासे आज्ञा लेईने विहार कच्यो ते आज दिवस सुदी दक्षिणदेशमाही रत्नकीर्तिना पाटधर कहावे छे तेणाना पाट सुदी नम्न चाल्या आवे छे प्रसं. १६१३ वर्षे जसकीर्तिये बागड माहे गाम भीलोडे काल कच्यो ॥

( भा. १३ पृ. ११३ )

लेखांक ४०३ - पट्टावली

गुणचंद्र

जीयाच्छ्रीकीर्तिकीर्तिस्फुरतरगुणयुक् सिंहनंदी यतींद्रो । व्याख्याव्यामोहितार्यिख्नभुवनपतिभिः सेव्यपादारविंदः ॥ ३९ तच्छिष्यसूरिगुणचंद्रनामा न्यायागमाध्यात्मगुणैकधाम । साहित्यसङ्कक्षणशास्त्रसीम जीयाद्धरित्र्यां गुणरत्नवेदम ॥ ४०

[ जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८ ]

लेखांक ४०४ - अनंतनाथ प्जा

संवत् षोडशत्रिंशतैष्यपळके पक्षेवदाते तिथौ
पक्षत्यां गुरुवासरे पुरजिनेट् श्रीशाकमार्गे पुरे ।
श्रीमध्दुंवडवंशपद्मसिवता हर्षाख्यदुर्गी विणक्
सोयं कारितवाननंतिजनसत्पूजां वरे वाग्वरे ॥
श्रीरत्नकीर्तिभगवज्जगतां वरेण्यश्चारित्ररत्निवहस्य बभार भारं ।
तदीक्षितो यतिवरो यशकीर्तिकीर्तिश्चारित्ररंजितजनोद्वहितासुकीर्तिः ॥
तिच्छष्यो गुणचंद्रसूरिरभवच्चारित्रचेतोहर—
स्तेनेदं वरपूजनं जिनवरानंतस्य युक्त्यारिच ॥

### लेखांक ४०५ - ऐतिहासिक पत्र

तेणानो पाटे गाम सावले ::: समस्त संघ मिली आचार्य गुणचंद्र स्थापना करवानी :: सं. १६५३ वर्षे आचार्यश्रीगुणचंद्रजी सागवाडे काल कच्यो ।।

[ भा. १३ पृ. ११३ ]

### लेखांक ४०६ - ( पडावश्यक )

संवत १६३९ वर्षे मार्गिसिर द्युदि १ द्युके जेष्ठा नक्षत्रे बागडदेसे सागवाडानगरे श्रीसंभवनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे .....श्रीज्ञानकीर्ति तत् शिष्याचार्य श्रीरत्नकीर्ति तत् शिष्याचार्य श्रीयशकीर्ति तत् शिष्याचार्य श्रीगुणचंद्रेणेदं पुस्तकं षडावश्यकस्य स्वशिष्य ब्र. डुंगरा पठनार्थं दत्तं॥

[वीर २ पृ. ४७३]

### लेखांक ४०७ - पट्टावली

सकलचंद्र

श्रीमूळसंघे गुणवान् गुणज्ञः श्रीवंशश्रीमान् गुणचंद्रसूरी । तत्पट्टधारी जिनचंद्रदेवः तस्येह पट्टे सकळेंदुसूरी ॥ ४५

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५९)

### लेखांक ४०८ - भक्तामरवृत्ति

सकलेंदोर्गुरोश्रीतुर्यस्येति वर्णिनः सतः।
पादस्रोहेन सिद्धेयं वृत्तिः सारसमुचया।।
सप्तपष्ट्यंकिते वर्षे षोडशाख्ये हि संवते।
आषादश्वेतपक्षस्य पंचम्यां बुधवारके॥
प्रीवापुरे महीसिंधोस्तटभागं समाश्रिते।
प्रोत्तुंगदुर्गसंयुक्ते श्रीचंद्रप्रभसद्मिन॥
वर्णिनः कर्मसीनाम्नो वचनान्मयकारचि।
भकतामरस्य सद्वृत्तिः रायमह्नेन वर्णिना॥

[ ना. ४६ ]

### लेखांक ४०९ - ऐतिहासिक पत्र

गाम नोगामे छघु साजनामो संघ मलीनो आचार्य सकलचंद्र पाट थाप्या सं. १६७० वर्षे आसोज सुदी ८ दिवसे आचार्य सकलचंद्र सागवाडे समाधी मरण कच्यो ॥

( भा. १३ पृ. ११३ )

### लेखांक ४१० - जिनचौवीसी

रत्नचंद्र

संवत सोल चोत्तरे कवित रच्या संधारे पंचमी शुकर वारे ज्येष्ट वदि जाण रे।

मूलसंघ गुणचंद्र जिनेंदु सकलचंद्र भट्टारक रत्नचंद्र बुद्धि गच्छ भाण रे॥

त्रिपुरो पुर विराज खेतु नेतु अमराज भामा सो मोलख सज त्रिपुरो बखाण रे।

पीथो छाजू ताराचंद छीतर मरी बुनंद नाकु खेतु देव छंद एहां के कल्याण रे ॥ २५

( 9. १0 )

# लेखांक ४११ - १ मृतिं

सं. १६७६ मूलसंघे भ. रत्नचंद्रोपदेशेन सीखप पा भाणिक भार्यी पाचल्ली सुत पदारथ भार्या दत्ता सुत नोवा हेमा रत्ना प्रणमित ॥

( भा. ७ पृ. १४ )

## लेखांक ४१२ - पुष्पांजलि पूजा

विधुवसुरसद्राकौः प्रयुक्तैक्षतोर्चा शरिद नभिस मासे रत्नचंद्रैश्चतुर्थ्या । धवलभूगुसुवारे सागवाडे युस्तः जिनवृषभगणादिश्रावकादेशतोल्यात् ॥

# लेखांक ४१३- पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १६९२ वर्षे वैसाख सुदि ५ गुरु श्रीमूळसंघे भ. श्रीरत्नचंद्रोपदे-शात् घोराया गोत्रे सं. रामा भार्या सोनादे ।।

( 4. 8 )

### लेखांक ४१४ - ऐतिहासिक पत्र

त्यार पुठे सं. १६७० वैशाख सुदी ५ दिवसे श्रीसागवाडे समस्त संघ मलीने पाट आचार्यनु आपता हता देहरा जुना मध्ये तेणे समे बडे साजने जती तथा श्रावके राजवट करी जे हवे आचार्यनो पाट आपवा देशुं नहीं भ. रतनचंद्र जी नता थई फणा महोत्सवसु वीहार कच्यो त्यार पुठे सं. १६९९ वर्षे जेठ सुदी ५ सोमवार भ. रत्नचंद्र जीवता भ. हर्षचंद्र थाप्या गाम परतापोरे त्यार पुठे सं. १७०७ भ. रत्नचंद्रजी वैशाख वदी ४ ते नोगामे परोक्ष थया।

(भा. १३ पृ. ११३)

### लेखांक ४१५ - पट्टावली

श्रीमूलसंघेजिन रत्नचंद्रो भट्टारकाणामिधपः कृतज्ञः। श्रीहेमकीर्तेवरलब्धपट्टः संस्नापितश्चामरजित्प्रमुख्यैः॥ ४९

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५९)

## लेखांक ४१६ - पट्टावली

हर्षचंद्र

पट्टे तदीये जयताज्जिताक्षो भट्टारको हर्षसुचंद्रनाम । प्रव्यास्त्रवेत्ता गुणरत्नवेश्चम खंडेरवाळान्वयजो त्रतातमा ॥ ५१

( उपर्युक्त )

### लेखांक ४१७ - ऐतिहासिक पत्र

शुभचंद्र

त्यार पुठे ग्रुभचंद्र थाप्या सं. १०२३ वैशाख वदी ५ श्रीघांटोल भ. ग्रुभचंद्र थाप्या सं. १०४९ वर्षे आश्विज वदी १३ गाम मेलुडे भ. ग्रुभचंद्र परोक्ष थया ॥

( भा. १३ पृ. ११३ )

### लेखांक ४१८ - पट्टावली

श्रीहर्षचंद्रस्य मुनेः सुपट्टे जिनागमात्प्राप्तसमस्ततत्त्वः। शुद्धेन शीलेन विराजमानो भट्टारकः श्रीशुभचंद्र आसीत्॥ ५२

[ जैन सिद्धांत १७ पृ. ५९ ]

लेखांक ४१९ - पट्टावली

अमरचंद्र

ज्ञानेश्वरस्य ग्रुभचंद्रमुनीश्वरस्य सिंहासनेमरनरेश्वरवंद्यमाने।
सर्वागमार्थसुमहार्णवपारगामी दिन्यत्यसौ अमरचंद्रमहासुनींद्रः॥५३
(उपर्यक्त)

लेखांक ४२० - ऐतिहासिक पत्र

सं. १७४८ वर्षे माहा शुदी १० सोमवारे गाम मेळुडे भा अमरचंद्रजी गाम घाटयोळ थाप्या ॥

( भा. १३ पृ. ११३)

लेखांक ४२१ - पट्टावली

रत्नचंद्र

मणिहर्षशुभेंदूनां पट्टेभूदमरेंदुजित्। तत्पादांभोजहंसोस्ति रत्नचंद्रो यतीश्वरः॥ ५५

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ६०)

लेखांक ४२२ - मंदिर लेख

ॐ स्वस्ति विक्रमादित्यसमयातीत संवत् १७०४ वर्षे शाके १६३९ प्रवर्तमाने माह सुदी १३ रिव श्रीदेवगढ नगरे महाराजाधिराज महारावत श्रीपृथवीसिंहजी विजयराज्ये कुंबर श्रीपहाडसिंघ विराजमाने श्रीमूलसंघे वलात्कारगणे श्रीकुंद्कुंदाचार्यान्वये म. रत्नचंद्र तत्पट्टे म. हर्षचंद्र तत्पट्टे म. श्रीअमरचंद्र तत्पट्टे म. श्रीरत्नचंद्रगुरूपदेशात् श्रीमत् हूंबडज्ञातीय मंत्रीश्वरगोत्रे संघवी वर्षावत भार्या नानी अप्रमिक्ताथ प्रासाद प्रतिष्ठा महामहोत्सवैः सह कराविता ।।

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGargotri Siddhania syaan Kosha

### लेखांक ४२३ - ऐतिहासिक पत्र

सं. १७८६ वर्षे माघ वदी ६ गाम कोठे देश हाडोली माहे भ. रत्न-चंद्रजी काल प्राप्त हुवा जी।।

[ भा. १३ पृ. ११३ ]

### लेखांक ४२४ - ऐतिहासिक पत्र

देवचंद्र

सं. १७८७ वैशाख शुदी १३ भ. देवचंद्रजी गाम भाणपुर स्थाप्या त्यार पुठे सं. १८०५ वर्षे गाम जांबूचरे भ. देवचंद्रजी माघ वदी ७ दिने काल प्राप्त थया जी।।

ज्याव बाली छे पण श्रावक धर्मनी थापना हट राखी छे अगाव लखाववोजी सं. १८०५ वर्ष जेठ वदी ८ शनी शोभादीने ॥

(उपर्युक्त)

### बलात्कार गण - भानपुर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. ज्ञानकीर्ति से हुआ। आप भ. भुवनकीर्ति के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त ईडर शाखामें आ चुका है। आप के शिष्य ब्रह्म देवदास के लिए संवत् १५३४ की फाल्गुन शु. ५ को पुण्यास्रव कथाकोष की एक प्रति लिखी गई (ले. ३९६)। आप के दूसरे शिष्य कुत्रेर ने रेणुपुँर के ऋषभनाथ मन्दिर की यात्रा का उल्लेख किया है (ले. ३९७)।

ज्ञानकौर्ति के बाद रत्नकीर्ति भद्दारक हुए। आप ने संवत् १५३५ नोगाम में दीक्षा ली थी (ले. ३९९-४००)। आप के शिष्यों से अनन्त-कीर्ति आदि ६३ लोग दक्षिण में गये थे जिन की परम्परा चलती रही (ले. ४०२)।

रत्नकीर्ति के बाद यशःकीर्ति नोगाम में पद्टाभिषिक्त हुए। आप का स्वर्गवास भीलोडा में संवत् १६१३ में हुआ ( ले. ४०२ )।

यशःकीर्ति के बाद सिंहनन्दी तथा उन के बाद गुणचन्द्र भद्दारक हुए। आप ने संवत् १६३० में सागवाडा में हर्षसाह की प्रेरणा से अनन्त-नाथपूजा की रचना की (ले. ४०४)। आप का पद्दाभिषेक सांवला गांव में तथा स्वर्गवास सागवाडा में संवत् १६५३ में हुआ (ले. ४०५)। संवत् १६३९ की मार्गशीर्ष शु. १ को षडावश्यक की एक प्रति आप ने अपने शिष्य डुंगरा को दी थी (ले. ४०६)।

गुणचन्द्र के बाद जिनचन्द्र और उन के पश्चात् सकलचन्द्र पद्टा-धीश हुए। इन के बन्धु यश की कृपा से ब्रह्म रायमछ ने संवत् १६६७ की आषाढ शु. ५ को ग्रीवार्पुर में भक्तामरवृत्ति की रचना की (ले. ४०८)। सकलचन्द्र का पद्टाभिषेक नोगाम में और स्वर्गवास सागवाडा में संवत् १६७० में हुआ (ले. ४०९)।

CC-0. ASI Srinयहुबास्सामाव प्रधानिकाली कार्ति हो कि प्रधानिक करा है है। ASI Srinयहुबास्सामाव प्रधानिक के कि प्रधानिक के अपने के प्रधानिक के अपने क

६७ यह धूलिया का संस्कृत रूप है। इसी का प्रसिद्ध नाम केशरियाजी है। ६८ सम्भवतः इन्ही का उल्लेख ब्रह्म नेमिदत्त और ब्रह्म श्रुतसागर ने किया है (ले. ४६६, ४७२)।

इन के बाद रत्नचन्द्र भद्दारक हुए। आप ने संवत् १६७४ की ज्येष्ठ कृ. ५ को जिन चौवीसी की रचना त्रिपुरा शहर में की। आप ने संवत् १६०६ में कोई मूर्ति स्थापित की तथा संवत् १६८१ में सागवाडा में पुष्पांजिल पूजा लिखी (ले. ४१०-१२)। संवत् १६९२ की वैशाख शु. ५ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ४१३)। आप का पद्दा-भिषेक संवत् १६७० में सागवाडा में हुआ उस समय अन्य शाखा के साधुओं ने उस का विरोध करने का प्रयास किया था। आप का स्वर्गवास संवत् १७०७ में नोगाम में हुआ (ले. ४१४)। आप का पद्दाभिषेक भद्दारक हेमकीर्ति के किया था (ले. ४१५)।

रत्नचन्द्र ने संवत् १६९९ की ज्येष्ठ शु. ५ को अपने पट्ट पर हर्ष-चन्द्र की स्थापना कर दी थी (ले. ४१४)। ये खण्डेलवाल जाति के थे (ले. ४१६)।

इन के पर पर शुभचन्द्र संवत् १७२३ की वैशाख कृ. ५ को घांटोल प्राम में आरूढ हुए। इन का स्वर्गवास मेलुडा प्राम में संवत् १७४९ की आश्विन कृ. १३ को हुआ (ले. ४१७-१८)। इन के बाद संवत् १७४८ की माघ शु. १० को मेलुडा में अमरचन्द्र का पर्शाभिषेक हुआ (ले. ४२०)।

अमरचन्द्र के पद्द पर रत्नचंद्र आरूढ हुए। इन के उपदेश से संवत् १७७४ की माघ शु. १३ को देवगढ में रावत पृथ्वीसिंह के राज्यकाल में भि मिल्लिनाथ मन्दिर का निर्माण संघवी वर्षावत ने किया (ले. ४२२)। रत्न-चन्द्र का स्वर्गवास कोठा में संवत्१७८६की माघ कृ.६को हुआ (ले.४२३)।

रत्नचन्द्र के पट्ट पर संवत् १७८७ की वैशाख शु. १३ को भानपुर में भ. देवचन्द्र का अभिषेक हुआ। इन का स्वर्गवास जाम्बूचर प्राम में संवत् १८०५ की माघ कृ. ७ को हुआ।

७० संवत् १६७० में कौन हेमकीर्ति भट्टारक थे यह हमें स्पष्ट नही हो सका। ७१ बुन्देले छत्रसाल के ये पौत्र थे। इन के पुत्र पहाडसिंह की मृत्यु सन १७६६ में हुई थी।

#### बलात्कार गण-भानपुर शाखा-काल पट

```
१ भुवनकीर्ति (ईडर शाखा)
२ ज्ञानकीर्ति (संवत् १५३४)
३ रत्नकीर्ति (संवत् १५३५)
४ यशःकीर्ति ( संवत् १६१३ )
५ गुणचन्द्र (संवत् १६३०-१६५३)
६ जिनचन्द्र
७ सकलचन्द्र (संवत् १६६७-१६७०)
 ८ रत्नचन्द्र (संवत् १६७०-१७०७)
 ९ हर्षचन्द्र (संवत् १६९९)
१० ग्रुभचन्द्र (संवत् १७२३-१७४९)
११ अमरचन्द्र ( संवत् १७४८ )
१२ रत्नचन्द्र (संवत् १७७४-१७८६)
१३ देवचन्द्र (संवत् १७८७-१८०५)
```

## लेखांक ४२५ - ? मृर्ति

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १४९३ शाके १३५८ वर्षे वैशाख विद ५ गुरौ दिने मूलनक्षत्रे श्रीमूलसंघे वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंद्कुंदाचार्यान्वये भः श्रीप्रभाचंद्र-देवाः तत्पट्टे श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः पौरपाटान्वये अष्टशाखे आहारदानदानेश्वर सिंघई लक्ष्मण तस्य भार्या अखयसिरी कुक्षिसमुत्पन्न अर्जुन…।

[देवगढ, अ. ३ पृ. ४४५]

### लेखांक ४२६ - पद्वावली

त्रैविद्यविद्वज्जनशिखंडमंडनीयभवत्कायधरकमल्युगल-अवंतिदेशप्रतिष्ठो-पदेशक-सप्तशतकुटुंबरत्नाकरजाति-सुश्रावकस्थापक-श्रीदेवेंद्रकीर्तिशुभमूर्ति-भट्टारकाणाम् ॥

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५०)

# लेखांक ४२७ - चौवीसी मूर्ति

सं. १४९९ वर्षे वै. सुदी २ सोमे श्रीमूळसंघे सरस्वतीगच्छे सुनि-देवेंद्रकीर्ति तित्शिष्य श्रीविद्यानंदीदेवा उपदेशात् श्रीहुंबडवंश शाह खेता भार्यो रुडी एतेषां मध्ये राजा भन्नी राणी श्रेया चतुर्विशतिका कारापिता।। (सूरत, दा. पृ. ५४)

# लेखांक ४२८ - मेरु मूर्ति

सं. १५१३ वर्षे वैशाख सुदी १० बुधे श्रीमूळसंघे वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदी तत् सिष्य श्रीदेवंद्र-कीर्ति दीक्षिताचार्य श्रीविद्यानंदि गुरूपदेशात् गांधार वास्तव्य हुंबडज्ञातीय समस्तश्रीसंघेन कारापित मेरु शिखरा कल्याण भूयात् ॥

[ सूरत, दा. पू. ४३ ]

## लेखांक ४२९ - चौवीसी मृतिं

सं. १५१३ वर्षे वैशाख सुदी १० बु. आचार्यश्रीदेवेंद्रकीर्तिशिष्य श्रीविद्यानंदी देवादेशात् काष्टासंघे हुमड वंशे श्रेष्टी काना भार्यो वारु । स्वश्रेयोय श्रीजिनविंव कारापितम् श्रीघोघा वेठातट वास्तव्य श्रीमूळसंघीय अर्जिका संयमश्रीश्रेयार्थम् ॥

( सूरत, दा. पृ. ५०)

### लेखांक ४३० - १ मूर्ति

संवत १५१८ वर्षे श्रीमूळसंघे आचार्यश्रीविद्यानंदिगुरूपदेशात् सिंहपुराज्ञाति श्रेष्ठी गाई…॥

(बाळापुर, अ. ४ पृ. ५०२)

### लेखांक ४३१ - १ मृतिं

(सं.) १५१८ माघ सु. ५ बुधवार देवेंद्रकीर्ति शिष्य विद्यानंदि उप-देशथी हूमढवंसे समघर भार्या जीवीना पुत्री नवकरण ।।

( रांदेर, दा. पृ. २९ )

# लेखांक ४३२ - चौवीसी मृर्ति

सं. १५२१ वर्षे वैसाख वदि २ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कार-गणे श्रीविद्यानंदिगुरूपदेशात् श्रीराइकवाल ज्ञातीय श्रीचंद्रप्रभ चतुर्विंशति नित्यं प्रणमंति ॥

(ना. ३७)

### लेखांक ४३३ - १ मृतिं

(सं.) १५३७ वैसाख सुदी १२ देवेंद्रकीर्तिपदे विद्यानंदि हूमड ज्ञातीय श्रेष्ठी चांपा ॥

लेखांक ४३४ - सुदर्शनचरित

( रांदेर, दा. पृ. २९)

वंदे देवेंद्रकीर्तिं च सूरिवर्यं दयानिधि । मद्गुरुर्यो विशेषेण दीक्षालक्ष्मीप्रसादकृत् ॥ तमहं भक्तितो वंदे विद्यानंदी सुसेवकः । ग्रंथसंख्या १३६२ संवत १५९१ वर्षे आषाढमासे ग्रुक्रपक्षे लिखितं ।।

[ म. प्रा. पृ. ७६० ]

## लेखांक ४३५ - [ पंचास्तिकाय ]

स्वस्ति श्रीमूलसंघे हुंबढ ज्ञातीय सा. कान्हा भार्या रामति एतेषां मध्ये सा. लखराजेन मोचियत्वा पंचास्तिकायपुस्तकं श्रीविद्यानंदिने ज्ञाना-वरणीकर्मक्षयार्थं दत्तं शुभं भवतु ।

(का. ४१२)

#### लेखांक ४३६ - हनुमचरित्र

अजित

जैनेंद्रशासनसुधारसपानपुष्टो देवेंद्रकीर्तियतिनायकनैष्ठिकात्मा ।
तिच्छुष्यसंयमधरेण चित्रमेतत् सृष्टं समीरणसुतस्य महिष्किस्य ॥ ९१
गोलाशृंगारवंशे नभिस दिनमणिवीरसिंहो विपश्चित् ।
भार्या वीधा प्रतीता तनुरुहिविदितो ब्रह्मदीक्षाश्रितोभूत् ॥
तेनोचैरेष प्रंथः कृत इति सुतरां शैलराजस्य सूरेः ।
श्रीविद्यानंदिदेशात् सुकृतविधिवशात् सर्वसिद्धिप्रसिद्धये ॥ ९३
इदं श्रीशैलराजस्य चिरतं दुरितापहं ।
रचितं भृगुकच्छे च श्रीनेमिजिनमंदिरे ॥ ९४
प्रमाणमस्य प्रंथस्य द्विसहस्रमितं बुधैः ।
श्रोकानामिह मन्तव्यं हनुमचरिते शुभे ॥ ९७

(भा. य. पृ. ७)

## लेखांक ४३७ - धनकुमारचरित

गुणभद्र

संवत १५०१ वर्षे माघमासे शुक्रपक्षे राकायां तिथौ बुधे अद्येह
भृगुकच्छपत्तने श्रीमूळसंघे सरस्वतीगच्छांभोजदिनमणि भ. श्रीपद्मनंदिदेवास्तच्छिष्यो विख्यातकीर्तिमुनिश्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवस्तच्छिष्यः सकलकलोद्रवमुनिश्रीविद्यानंदिदेवस्तच्छिष्यब्रह्मचारिछाहडेन स्वकर्मक्षयार्थं श्रीधनक्रमारचरितं लिखापितं।।

[म. प्रा. पु. ७३४]

## लेखांक ४३८ - श्मृतिं

संवत १५०५ वर्षे श्रीमूलसंघे भ. पद्मनंदिदेवा शिष्य देवेंद्रकीर्ति तिराज्याः विद्यानंदि शिष्य ब्रह्म धर्मपाल उपदेशात् पहीवालज्ञातीय स. राना भार्या रानी सुत पारिसा भार्या हर्षे प्रणमंति ॥

[सिंदी, अ. ४ पृ. ५०२]

#### लेखांक ४३९ - पट्टावली

तत्पट्टोदयसूर्य-आचार्यवर्य-नवविधब्रह्मचर्यपवित्र-चर्यामंदिर-राजा-धराजमहामंडलेश्वरवज्रांग- गंग-जयसिंह - व्याव्रनरेंद्रादिपूजितपादपद्मानां अष्टशाखा-प्राग्वाटवंशावतंसानां षड्भाषाकविचक्रवर्ति-सुवनतलव्याप्त-विश्वदकीर्ति - विश्वविद्याप्रसादसूत्रधार - सद्ब्रह्मचारिशिष्यवरसूरिश्रीश्रुत-सागरसेवितचरणसरोजानां श्रीजिनयात्राप्रासादोद्धरणेंपदेशनैकजीवप्रति-बोधकानां श्रीसम्मेदगिरिचंपापुरिपावापुरीऊर्जयंतिगरीअक्षयवड आदीश्वर-दीक्षासर्वसिद्धक्षेत्रकृतयात्राणां श्रीसहस्रकृटजिनिबंबोपदेशक-हरिराजकुलो-दोतकराणां श्रीविद्यानंदीपरमाराध्यस्वामिभट्टारकाणाम् ॥

( जैन सिद्धांत १७ पृ. ५१ )

#### लेखांक ४४० - मेघमाला वत कथा

सत्यं वाचि हृदि स्मरक्षयमितर्मीक्षाभिलाषोतरे। श्रोत्रं साधुजनोक्तिषु प्रतिदिनं सर्वोपकारः करे॥ यस्यानंदनिधेर्वभूव संविभुविद्यादिनंदी मुनिः। संसेट्यः श्रुतसागरेण विदुषा भूयात्सतां संपदे॥ ५१

(स. १९)

#### लेखांक ४४१ - सप्तपरमस्थान कथा

सद्भट्टारकवर्णनीयः चेतो यतीनामभिवंदनीयः। विद्यादिनंदी गुणभृत्तदीयः सम्यग्जयत्येष गुरुर्मदीयः॥ १६२ मया तदादेशवशेन धीमतां प्रकाशितेयं महतां बृहत्कथा। पिबंतु तां कर्णसुधां बुधोत्तमा महानुभावाः श्रुतसागरिश्रताः॥ १६३

(से, २०)

### लेखांक ४४२ - ज्येष्ठ जिनवर कथा

आसीदसीममहिमा मुनिपद्मनंदी देवेंद्रकीर्तिगुररस्य पदे सदेकः।
तत्पट्टविष्णुपदपूर्णश्रशांकमूर्तिः विद्यादिनंदिगुरुद्धत्र पवित्रचित्तः॥ ७५
गुणरत्नभृतो वचोमृताढ्यः स्याद्वादोर्मिसहस्रशोभितात्मा।
श्रुतसागर इत्यमुष्य शिष्यः स्वाख्यानं रचयांचकार सूरिः॥ ७६
अत्रोतकान्वयशिरोमुकुटायमानः संघाधिनाथविमॡ्रिति पुण्यमूर्तिः।
भार्यास्य धर्ममहती बृहतीति नाम्ना सासूत सूनुमनवद्यमहेंद्रदत्तम्॥ ७७
वैराग्यभावितमनाः स जिन्ह्दिष्टः श्रीमूलसंघगुणरत्नविभूषणोभूत्।
देशव्रतिष्वतितरां व्रतशोभितात्मा संसारसौख्यविमुखः सुतपोनिधिर्वा॥
पुत्रोस्य छक्ष्मण इति प्रणतीर्गुरूणां कुर्वश्रकास्ति विदुषां धुरि वर्णनीयः।
अभ्यर्थ्यं कारितमिदं श्रुतसागराख्यमाख्यानकं चिरतरं श्रुभदं समस्तु॥ ९

[ से. १ ]

#### लेखांक ४४३ - रविवार व्रतकथा

भट्टारकघटामध्ये यत्प्रतापो विराजते । तारास्विव रवेः श्रीदो विद्यानंदीश्वरोस्ति मे ॥ १६३ प्रमाणलक्षणच्छंदोलंकारमणिमंडितः । पंडितस्तस्य शिष्योभूत् श्रुतरत्नाकराभिधः ॥ १६४ गुरोरनुज्ञामधिगम्य धीधनः चकार संसारसमुद्रतारकं । स पार्श्वनाथत्रतसत्कथानकं सतां नितांतं श्रुतसागराभिधः ॥१६५ ( से. २ )

## लेखांक ४४४ - चंदनपष्ठी कथा

स्वस्ति श्रीमूळसंघे भवदमरनुतः पद्मनंदी मुनींद्रः। शिष्यो देवेंद्रकीतिर्छसदमळतपा भूरिभट्टारकेष्यः।। श्रीविद्यानंदिदेवस्तदनु मनुजराजाच्येपत्पद्मयुग्मः। तिच्छष्येणारचीदं श्रुतजळिनिधिना शास्त्रमानंदहेतुः।। ९६

(से.४)

## लेखांक ४४५ - आकाशपंचमी कथा

वाचां लीलावतीनां निधिरमलतपःसंयमोदन्वदिंदुः। श्रीविद्यानंदिसूरिर्जयित जगित नाकौकसां पूज्यपादः ॥ १०३ तस्य श्रीश्रुतसागरेण विदुषां वर्येण सौंद्र्यवत्। शिष्येणारचि सत्कथानकमिदं पीयूषवर्षीपमम् ॥ १०४

सि. ६

## लेखांक ४४६ - पुष्पांजलि कथा

स्वस्ति श्रीमति मूळसंघतिलके गच्छेंगिमूर्छच्छिवे। भारत्याः परमार्थपंडितनुतो विद्यादिनंदी गुरुः।। तत्पादांबुजयुग्ममत्तमधुलिट् चके न वकाशयः। सद्वेधाः श्रुतसागरः शुभमुपाख्यानं स्तुतस्तार्किकैः ॥ ७१

[स. ९]

# लेखांक ४४७ - निर्दुःख सप्तमी कथा

सकलभुवनभास्वदुभूषणं भव्यसेव्यः। समजनि कृतिविद्यानंदिनामा मुनींद्रः ॥ श्रुतसमुपपदाद्यः सागरस्तस्य सिद्धयै। शुचिविधिमिममेष द्योतयामास शिष्यः ॥ ४३

#### लेखांक ४४८ - श्रवणद्वादशी कथा

विद्यानंदिस्नींद्रचंद्रचरणांभोजातपृष्पंधयः। शब्दज्ञः श्रुतसागरो यतिवरोसौ चारु चक्रे कथाम् ॥ ४०

(स. १३)

#### लेखांक ४४९ - रत्नत्रय कथा

सर्वज्ञसारगुणरत्नविभूषणोसौ विद्यादिनंदिगुरुरुद्धतरप्रसिद्धिः। शिष्येण तस्य विदुषा श्रुतसागरेण रत्नत्रयस्य सुकथा कथितात्मसिद्धये॥ ८२ (से. १४)

#### लेखांक ४५० - पोडशकारण कथा

श्रीमूलसंघे विबुधप्रपूज्ये श्रीकुंदकुंदान्वय उत्तमेस्मिन् । विद्यादिनंदी भगवान् वभूव स्ववृत्तसारश्रुतसारमाप्तः ॥ ६७ तत्पादभक्तः श्रुतसागराह्वो देशव्रती संयमिनां वरेण्यः । कल्याणकीर्तेर्मुहुरायहेण कथामिमां चारु चकार सिद्धये ॥ ६८

[स.३]

### लेखांक ४५१ - मुक्तावली कथा

[सं. ११]

### लेखांक ४५२ - मेरुपंक्ति कथा

विद्यादिनंदिगुरुरुद्वगुणोमरेंद्र—
संसेवितो यतिवरःश्रुतसागरेड्यः ॥ ४३
तद्भक्ता जिनधर्मरक्तिधषणा श्रीलक्ष्मराजात्मजा ।
सत्पुण्यैरजितोदरे गुणवती सौवर्णिकाभृत् सुता ॥
संप्रार्थ्य श्रुतसागरं यतिवरं श्रीमरुपंक्तेः कथां ।
साध्वी कारयति स्म सा जिनपदांभोजालिनी नंदतु ॥ ४४

[ स. १७]

### लेखांक ४५३ - लक्षणपंक्ति कथा

गंधारनगरे रम्ये छखराजाजितात्मजा । श्रीराजभगिनी माता मुनीनां स्वर्णिका भवेत् ॥ ३८ मृगांकश्रेष्ठिनः पुत्री स्वसा जीवकसंज्ञिनः । ढोसीतिकी सुता लोके रता सद्धर्मकर्मणि ॥ ३९ कारयामास तुग्भव्यः श्रीराजः करणश्रियः । प्रेरिको भवति स्मात्र चिरं जीवतु तत्त्रयम् ॥ ४१ देवेंद्रकीर्तिगुरुपट्टसमुद्रचंद्रो विद्यादिनंदिसुदिगंबर उत्तमश्रीः । तत्पादपद्ममधुपः श्रुतसागरोयं ब्रह्मब्रती तप इदं प्रकटीचकार ॥ ४२

[ से. १८ ]

848 -

## लेखांक ४५४ - औदार्यचितामणि व्याकरण

अथ प्रणम्य सर्वज्ञं विद्यानंद्यास्पदप्रदम् ।
पूज्यपादं प्रवक्ष्यामि प्राकृतव्याकृति सताम् ॥
समन्तभद्रेरपि पूज्यपादैः कलंकमुक्तेरकलंकदेवैः।
यदुक्तमप्राकृतमर्थसारं तत्प्राकृतं च श्रुतसागरेण॥

( 居. १५ पृ. १५४ )

#### लेखांक ४५५ - तत्त्वत्रयप्रकाशिका

आचार्येरिह शुद्धतत्त्वमितिभः श्रीसिंहनंदाह्वयैः। संप्रार्थ्य श्रुतसागरं कृतवरं भाष्यं शुभं कारितं॥ गद्यानां गुणवत् प्रियं गुणवतो ज्ञानार्णवस्यांतरे। विद्यानंदिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्॥

[हि. १५ पृ. २२२]

## लेखांक ४५६ - महाभिषेकटीका

श्रीविद्यानंदिगुरोर्बुद्धिगुरोः पादपंकजभ्रमरः। श्रीश्रुतसागर इति देशव्रतितिलकष्टीकते सोदं॥

[षट्प्राभृतादिसंग्रह, प्रस्तावना पृ. ६]

### लेखांक ४५७ - श्रुतस्कंधपूजा

सुदेवंद्रकीर्तिश्च विद्यादिनंदी गरीयान्गुरुमेंहेदादिप्रवंदी। तयोविद्धि मां मूलसंघे कुमारं श्रुतस्कंधमीडे त्रिलोकैकसारम्॥ सम्यक्त्वसुरत्नं सद्गतयत्नं सकलजंतुकरुणाकरणम्। श्रुतसागरमेतं भजत समेतं निखिलजने परितः शरणम् ॥ ( जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४१२ )

## लेखांक ४५८ - पद्मावती मूर्ति

मिछिभूषण

सं. १५४४ वर्षे वैशाख शुदी ३ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भ. श्रीविद्यानंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमल्लीभूषण श्रीस्तंभतीर्थे हुंबड ज्ञातेय श्रेष्ठी चांपा भार्या रूपिणी तत्पुत्री श्रीआर्जिका रत्नसिरी श्रुक्तिका जिनमती श्रीविद्यानंदीदीक्षिता आर्जिका कल्याणसिरी तत्त्वल्ली अग्रोतका ज्ञातो साह देवा भार्या नारिंगदे पुत्री जिनमती नस्सही कारापिता प्रणमति श्रेयार्थम् ॥

(सूरत, दा. पृ. ४३)

### लेखांक ४५९ - (पंचास्तिकाय)

भ. श्रीविद्यानंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमहिभूषणेन आचार्यश्रीअमर-कीर्तये प्रदत्तं ॥

का. ४१२

## लेखांक ४६० - [ सावयधम्मदोहा पंजिका ]

इति उपासकाचारे आचार्यश्रीलक्ष्मीचंद्रविरचिते दोहकसूत्राणि समा-प्तानि । स्वस्ति संवत् १५५५ वर्षे कार्तिक सु. १५ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्वती-गच्छे बलात्कारगणे अभयविद्यानंदिपट्टे मिल्लभूषण तिद्याच्य पं. लक्ष्मण-पठनार्थ दोहा श्रावकाचार ॥

(सावयधम्मदोहा प्र. पृ. ११)

## लेखांक ४६१ - पट्टावली

तत्पट्टोद्याचलबालभास्कर-प्रवरपरवादिगजयूथकेसरि-मंडपगिरिमंत्र-वादसमस्याप्तचंद्रपूर्णविकटवादि–गोपाचलदुर्गमेघ(कर्षकभविकजन-सस्यामृत-वाणिवर्षण-सुरेंद्रनागेंद्रमृगेंद्रादिसेवितचरणारविंदानां ग्यासदीनसभामध्य-प्राप्तसन्मान-पद्मावत्युपासकानां श्रीमहिभूषणभट्टारकवर्याणाम् ॥

(जैन सिद्धान्त १७ पृ. ५१)

## लेखांक ४६२ - अक्षयनिधान कथा

गछे श्रीमित मूलसंघितलके सारस्वते विश्रुते । विद्वन्मान्यतमप्रसह्मसुगुणे स्वर्गापवर्गप्रदे ॥ विद्यानंदिगुरुर्वभूव भविकानंदी सतां संमतः । तत्पट्टे मुनिमिल्लभूषणगुरुर्भट्टारको नंदतु ॥ ८७ तर्कव्याकरणप्रवीणमातिना तस्योपदेशाहित— स्वांतेन श्रुतसागरेण यितना तेनामुना निर्मितं । श्रेयोधाम निकाममक्ष्यिनिधस्वेष्टत्रतं धीमतां कल्याणप्रदमस्तु शास्तु मितमानेतद्विदां संमुदे ॥ ८८

(से. २२)

#### लेखांक ४६३ - पल्यविधान कथा

तत्पादपंकजरजोरिचतोत्तमांगः
श्रीमिष्ठभूषणगुरुर्विदुषां वरेण्यः ॥ २४०
सर्वज्ञशासनमहामणिमंदितेन तस्योपदेशविशना श्रुतसागरेण ।
देशव्रतिप्रभुतरेण कथेयमुक्ता सिद्धिं ददातु गुरुभिक्तविभावितेभ्यः ॥ २४१
श्रीभानुभूपतिभुजासिजलप्रवाहनिर्मग्रशत्रुकुलजातततप्रभावे ।
सद्बुध्यहंबृहकुले बृहतीलदुर्गे श्रीभोजराज इति मंत्रिवरो वभूव ॥ २४२
भार्यास्य सा विनयदेव्यभिधा सुधौषसोद्गारवाक्कमिलकांतमुखी सखीव॥
सासूत पूतगुणरत्नविभूषितांगं श्रीकर्मसिंहिमिति पुत्रमनूकरत्नं ।
कालं च शत्रुकुलकालमनूनपुण्यं श्रीघोष्यरं नतराष्यगिरींद्रवन्तं ॥ २४४
च्यात्रां चकार गजपंथिगिरौ ससंघा होतत्त्रपो विद्धती सुहदव्रता सा॥२४७
तुंगीगिरौ च वलभद्रमुनेः पदाव्जभृंगी तथेव सुकृतं यतिभिश्चकार ।
श्रीमिष्ठभूषणगुरुप्रवरोपदेशात् शास्त्रं व्यधापयदिदं कृतिनां हिद्ष्रं ॥ २४८

[से. २१]

लेखांक ४६४ - मंगलाष्टक

सिंहनंदि

इत्थं श्रीजिनमंगलाष्ट्रकिमदं श्रीमूलसंघेऽनघे

श्रीभट्टारकमिक्षभूषणगुरोः शिष्येण संवर्णितम् । नित्यं ये च पठंति निर्मेलिधयः संप्राप्य ते संपदां सौख्यं तारतरं भजंति नितरां श्रीसिंहनंदिस्तुतं ॥ १९

(म. २३)

#### लेखांक ४६५ - माणिकस्वामी विनती

पुरे मनोरथ जिंग सार कर जोडि गुरु सिंहनंदि भणिए। तेहिन पुण्य अपार भणे भणावि भाव धरिए।। १४

(म. ५९)

#### लेखांक ४६६ - आराधना कथाकोश

विद्यानंदिगुरुप्रपट्टकमलोहासप्रदो भास्करः ।
श्रीभट्टारकमिह्नभूषणगुरुभूयात् सतां शर्मणे ।।

...कुर्याच्छमं सतां प्रमोदजनकः श्रीसिहनंदी गुरुः ।

...जीयान्मे सूरिवर्यो व्रतनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्रुताव्धिः ।
तेषां पादपयोजयुग्मकृपया श्रीजैनसूत्रोचिताः
सम्यग्दर्शनबोधवृत्ततपसामाराधनासत्कथाः ।

भव्यानां वरशान्तिकीर्तिविलसत्कीर्तिप्रमोदं श्रियं
कुर्युः संरचिता विशुद्धशुभदाः श्रीनेमिदत्तेन वै ॥

(जैनिमत्र कार्याल्य, वम्बई १९१५)

## लेखांक ४६७ - अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पूजा

अर्घ्य श्रीपुरपार्श्वनाथचरणांभोजद्वयायोत्तमं श्रीभट्टारकमिक्कभूषणगुरोः शिष्येण संवर्णितं । तोयाद्यैर्वरनेमिदत्तयतिना स्वर्णादिपात्रस्थितं भक्त्या पंडितराघवस्य वचसा कर्मक्षयार्थी द्दे ॥

(म. ५६)

## लेखांक ४६८ - [ नागकुमारचरित ]

लक्ष्मीचंद्र

संवत् १५५६ वर्षे चैत्र शुदि १ शनावद्येह श्रोघनौघद्रंग श्रीजिन-

चैत्यालये श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ श्रीदेवेंद्र-कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ श्रीविद्यानंदिदेवाः तत्पट्टे भ श्रीमिल्लभूषणदेवाः तत्पट्टे भ श्रीलक्ष्मीचंद्रोपदेशात् हंसपत्तने श्रेहादा एतेषां श्रीसांगणकेन लिखापितं॥

( प्रस्तावना पृ. १३, कारंजा जैन सीरीज १९३३ )

# लेखांक ४६९ - [ महापुराण-पुष्पदंत ]

स्वस्ति श्रीसंवत् १५७५ शाके १४४१ प्र. दक्षणायने श्रीष्मऋतौ छ विदि ७ रवी घोषामंदिरे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्रीमत्कुंद-कुंदाचार्यान्वये भ्रा. श्रीमिल्कुंद्वाः तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीचंद्र तिच्छिष्य मुनिश्रीनेमिचंद्र दसा हूंवड ज्ञातीय गांधी श्रीपति नेपां मध्ये वा. सभू तया लिखाप्य प्रदत्तमिदं आदिपुराणशास्त्रं मुनिश्रीनेमिचंद्रेभ्यः॥

(प्रस्तावना पृ. १०, माणिकचंद ग्रंथमाला, बम्बई)

## लेखांक ४७० - ( महाभिषेक टीका )

संवत १५८२ वर्षे चैत्र मासे गुक्रपक्षे पंचम्यां तिथौ रवौ श्रीआदि-जिनचैत्यालये श्रीमूलसंघे मा. श्रीमिक्किभूषणदेवाः तत्पट्टे मा. श्रीलक्ष्मीचंद्र-देवाः तेषां शिष्यवरत्रह्म श्रीज्ञानसागरपठनार्थं ॥ आर्या श्रीविमलश्री चेली मा. लक्ष्मीचंद्रदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं लिखित्वा प्रदत्तं महाभिषेकभाष्यं। शुमं भवतु ॥

(षट्पाभृतादि संग्रह प्रस्तावना पृ. ७)

# लेखांक ४७१ - [ सुदर्शनचरित-नयनंदि ]

संवत् १६०५ वर्षे आषाढ वदि १० शुक्रे वलात्कारगणे श्रीलक्ष्मी-चंद्राणां शिष्य श्रीसकलकीर्तिना स्वपरोपकाराय लिखितं ॥

(म. प्रा. ७५९)

## लेखांक ४७२ - यशस्तिलक चंद्रिका

इति श्रीपद्मनंदि-देवेंद्रकीर्ति-विद्यानंदि-मिहिभूषणाम्नायेन भ. श्रीमिह-

भूषणगुरुपरमाभीष्टभात्रा गुर्जरदेशसिंहासन-भ.-श्रीलक्ष्मीचंद्रकाभिमतेन मालवदेश-भ.-श्रीसिंहनंदिप्रार्थनया यतिश्रीसिद्धांतसागरव्याख्याकृतिनिमित्तं नवनवतिमहावादिस्याद्वादलव्यविजयेन तर्कव्याकरणल्लं लेकारसिद्धांत-साहित्यादिशास्त्रनिपुणमतिना प्राकृतव्याकरणाद्यनेकशास्त्रचंचुना सूरि-श्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यशिस्तलकचंद्रिकाभिधानायां यशोधरमहाराज-चिरतचम्पूमहाकाव्यटीकायां यशोधरमहाराजल्क्ष्मीविनोदवर्णनं नाम तृती-याश्वासचंद्रिका परिसमाप्ता ॥

( निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९१६ )

#### लेखांक ४७३ - सहस्रनाम टीका

श्रीपद्मनंदिपरमात्मपरः पिवत्रो देवेंद्रकीर्तिरथ साधुजनाभिवंद्यः । विद्यादिनंदिवरसूरिरनल्यवोधः श्रीमिक्कभूषण इतोस्तु च मंगलं मे ॥ अदः पष्टे भट्टादिकमतघटाघट्टनपदुः सुधीर्लक्ष्मीचंद्रश्चरणचतुरोसौ विजयते ॥ आलंबनं सुविदुषां हृदयांबुजानां आनंदनं सुनिजनस्य विसुक्तिहेतोः । सट्टीकनं विविधशास्त्रविचारचारु चेत्रश्चमत्कृतिकृतं श्रुतसागरेण ॥

(हि. १५ पृ. २२२)

## लेखांक ४७४ - तत्त्वार्थवृत्ति

ःश्रीमद्देवेंद्रकीर्तिभट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्ञनविहित-चरणसेवस्य विद्यानंदिदेवस्य संल्लितिभध्यामतदुर्गरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां श्लोकवार्तिकसर्वार्थिसिद्धि – न्यायकुमुद्चंद्रोद्य – प्रमेयकमल-मार्तेड – राजवार्तिक-प्रचंडाष्ट्रसहस्री – प्रभृतिप्रथसंदर्भनिर्भरावलोकनबुद्धि— विराजितायां तत्त्वार्थटीकायां दशमोध्यायः ॥

(भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९४९)

## लेखांक ४७५ - शांतिनाथ बृहत्पूजा-शांतिदास

तिष्ठिष्टरेतिविख्यातो विद्यानंदी महायतिः । तस्य शिष्यवरो योगी मिल्लभूषणः शीलवान् ॥ तस्यासने लक्ष्मीचंद्रो ख्यातकीर्तिर्दिगंतरे । अहीरदेशसर्वेपि मुल्हेरपुरपद्दके ॥

(日. १)

## लेखांक ४७६ - पट्टावली

तत्पट्टकुमुद्वनविकाशनशरत्संपूर्णचंद्राणां महामंडळेश्वर-भैरवराय-मिह्नराय-देवराय-वंगराय-प्रमुखाष्टादशदेशनरपतिपूजितचरणकमळ-श्रुत-सागरपारंगत-वादवादीश्वर-राजगुरु-वसुंधराचार्य-भट्टारकपद्प्राप्तश्रीवीर-सेनश्रीविशालकीर्तिप्रमुखशिष्यवरसमाराधितपादपद्मानां श्रीमह्रक्ष्मीचंद्रपरम-भट्टारकगुरूणाम् ॥ जैन सिद्धांत १७ पृ. ५१

लेखांक ४७७ - बोध सताणू

वीरचंद्र

सूरिश्रीविद्यानंदी जयो श्रीमिह्नभूषण मुनिचंद । तस पटि महिमानिलो गुरु श्रीलक्ष्मीचंद ॥ ९६ ॥ तेह कुलकमल दिवसपति जपति यति वीरचंद । सुणता भणता भावता पामी परमानंद ॥ ९७॥

( म. ६४ )

#### लेखांक ४७८ - चित्तनिरोधकथा

सूरिश्रीमिक्कभूषण जयो जयो श्रीलक्ष्मीचंद्र ॥ १४॥ तास वंश विद्यानिल्ज लाड नाति शृंगार । श्रीवीरचंद्र सूरी भणी चित्तनिरोध विचार ॥ १५॥

(ना. ६)

#### लेखांक ४७९ - पट्टावली

तद्वंशमंडनकंद्रपेदलनविश्वलोकहृद्यरंजन-महाब्रतिपुरंद्राणां नव-

सहस्रप्रमुखदेशाधिपतिराजाधिराज-श्रीअर्जुनजीयराजसभामध्यप्राप्तसन्माना-नां षोडशवर्षपर्यन्तशाकपाकपकान्नशाल्योदनादिसपिः प्रभृतिसरसाहारपरि— वर्जितानां • सकलमूलोत्तरगुणगणमणिमंडितविबुधवरश्रीवीरचंद्रभट्टारका-णाम् ॥

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५१)

## लेखांक ४८० - १ मूर्ति

ज्ञानभूषण

संवत १६०० वर्षे माघ वदि ७ सोमे ... भी वीरचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषण हूंबड ज्ञातीय भावजा भा. वाई तयो पोमासा नित्यं प्रणमंति॥ (बाळापुर, अ. ४ प. ५०३)

#### लेखांक ४८१ - सिद्धांतसारभाष्य

श्रीसर्वज्ञं प्रणम्यादौ लक्ष्मीवीरेंदु सेवितम् । भाष्यं सिद्धांतसारस्य वक्ष्ये ज्ञानसुभूषणम् ।। [सिद्धांतसारादिसंग्रह, माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई]

## लेखांक ४८२ - [ पंचास्तिकाय ]

भ. श्रीमिल्लिभूषणाः । भ. श्रीलक्ष्मीचंद्राः । भ. श्रीवीरचंद्राः । भ. श्रीज्ञानभूषणानामिदं पुस्तकं ॥

(का. ४१२)

## लेखांक ४८३ - कर्मकाण्ड टीका

मूलसंघे महासाधुलक्ष्मीचंद्रो यतीखरः। तस्य पादस्य वीरेंदुविबुद्धा विश्ववेदितः॥ तदन्वये दयांभोधि ज्ञानभूषो गुणाकरः। टीकां हि कर्मकाण्डस्य चके सुमतिकीर्तियुक्॥

(ना. १०)

## लेखांक ४८४ - (गणितसारसंग्रह)

स्वस्तिश्रीसंवत् १६१६ वर्षे कार्तिक सुदि ३ गुरौ श्रीगंधारशुभस्थाने श्रीमदादिजिनचैत्यालये श्रीमृलसंघे ... भ. श्रीवीरचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीज्ञान-भूषणदेवाः तदन्वये आचार्यसुमितकीर्तेरुपदेशात् श्रीहुंव (ड) ज्ञातीय सोनी सांतू ... प्रदत्तं ॥

(का. ६४)

## लेखांक ४८५ - चौरासी लक्ष योनि विनती

श्रीमूलसंघ महंत संत गुरु लक्ष्मीचंद । श्रीवीरचंद विबुधवृंद ज्ञानभूषण मुनिंद ॥ जिनवर विनित जे पढे मन धिर आनंद । भुगति मुगति ते लहे जहां छे परमानंद ॥ सुमितकीरित भावे भणेए ध्यायो जिनवर देव । संसारमाहि निव अवतच्यो पाम्यो सिवपद हेव ॥ २३ ॥

( म. ६५ )

#### लेखांक ४८६ - पट्टावली

अनेकदेशनरनाथनरपिततुरगपितगजपितयवनाधीशसभामध्यसंप्राप्त-सन्मानश्रीनेमिनाथतीर्थंकरकल्याणिकपिवत्रश्रीऊर्जयंतशत्रुंजय-तुंगीगिरि-चूल-गिर्यादि-सिद्धक्षेत्रयात्रापिवत्रीकृतचरणानां · · · सकलिसद्धांतवेदिनिर्प्रथाचा-यवर्यशिष्यश्रीसुमितकीर्ति- स्वदेशविष्यातशुभमृर्तिश्रीरत्नभूषणप्रमुखसूरिपाठ-कसाधुसंसेवितचरणसरोजानां · · भट्टारकश्रीज्ञानभूषणगुरूणाम् ॥

[ जैन सिद्धान्त १७ पृ. ५२ ]

लेखांक ४८७ - त्रेयनिकया विनती

प्रभाचंद्र

विद्यानंदि गुरु गुण निलए मिल्लभूषण देव। लक्ष्मीचंद्र सूरि लिलत अंगकरि सहुजन सेव।। वीरचंद्र विद्याविलास चंद्रवदन मुनींद्र । ज्ञानभूषण गणधर समान दीठे होइए आनंद ॥ प्रभाचंद्र सूरि एम कहेए जिनसासनी सिनगार । ए वीनती भणे सुणे तेह घरि जयजयकार ॥ ९॥

(日. ६0)

# लेखांक ४८८ - धर्मप्रीक्षा रास

लक्ष्मीचंद्र श्रीगुरु नम् दीक्षादायक एह । वीरचंद्र वंद् सदा सीक्षादायक तेह ।। तस पट्टे पट्टोधर ज्ञानभूषण गुरुराय। आचारिज पद आपयु तेहना प्रणमू पाय।। तेह कुल कमल दिवसपति प्रभाचंद्र यतिराय। गुरु गछपति प्रतपो घणू मेरु महीधर काय॥ सुमतिकीर्ति सुरिवरे रच्यो धर्मपरीक्षा रास। शास्त्र घणा जोई करी कीधो बहु प्रकास ॥ रत्नभूषण राय रंजणो भंजणो मिथ्यामार्ग । जिनभवनादिक उद्धरे करये बहुविध त्याग।। सेत्रंजे उद्धर कियो शांतिनाथ प्रासाद। दिगंबर धर्म प्रगट कियो सेतंबरसु करि विवाद ॥ महुआ करि श्रावक भला धना आदे उपदेस । बह प्रेरे प्रारंभियो रच्यो तहां लवलेस ।। पंडित हेमे प्रेच्या घणू वणायगने वीरदास । हासोट नगरे पूरो हुवो धर्मपरीक्षा रास ॥ संवत सोल पंचवीसमे मार्गिसिर सुदि बीज वार। रास रुडो रलियामणो पूर्ण किधो छे सार।।

[ ना. ३४]

### लेखांक ४८९ - त्रैलोक्यसार रास

श्रीमृलसंघे गुरुलक्ष्मीचंद तसु पाटि वीरचंद सुनींद । ज्ञानभूषण तसु पाटि चंग प्रभाचंद्र वंदो मनरंग ॥ २१७॥ सुमितकीरित वर किह सार त्रैलोक्यसार धर्मध्यान विचार। जे भणे गणे ते सुखिया थाय रयणभूषण धरि मुगति जाय॥ २१८॥ ...संवत् सोलनी सत्तावीस माघ शुक्लनी बारस दीस। कोदादि रचीयो ए रास भावि भगती भावो भास॥ २२१॥

[ना. ९७]

### लेखांक ४९० - पट्टावली

···दिल्लिगौर्जरादिदेशसिंहासनाधीश्वराणाम् ···श्रीज्ञानभूषणसरोज-चंचरीकभट्टारकश्रीप्रभाचंद्रगुरूणाम् ॥ [ जैनसिद्धान्त १७ पृ. ५२ ]

## लेखांक ४९१ - [ंश्रीपालचरित्र ]

वादिचंद्र

संवत १६३७ वर्षे वैशाख वदि ११ सोमे अदेह श्रीकोदादाशुमस्थाने श्रीशीतलनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे :: भ.श्रीज्ञानभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीवादिचंद्रः तेषां मध्ये उपाध्याय धर्मकीर्ति स्वकमक्षयार्थे लेखि ॥

[ बडौदा, दा. पृ. ३९ ]

## लेखांक ४९२ - पार्श्वपुराण

सांख्यः शिष्यति सर्वथैय क नं वैशेषिको रंकति । यस्य ज्ञानकृपाणतो विजयतां सोयं प्रभाचंद्रमाः ।। तत्पट्टमंडनं सूरिर्वादिचंद्रः व्यरीरचत् । पुराणमेतत् पार्श्वस्य वादिवृंद्शिरोमणिः ॥ शून्याब्दे रसाब्जांके वर्षे पक्षे समुज्वले । कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मुदा ॥

( ह. ५ 年. ९ )

## लेखांक ४९३ - ज्ञानस्योदय नाटक

मूळसंघे समासाद्य ज्ञानभूषं बुधोत्तमाः। दुस्तरं हि भवांभोधिं सुतरं मन्वते हृदि॥१॥ तत्पट्टामलभूषणं समभवद्दैगंवरीये मते। चंचद्वर्हेकरः सभातिचतुरः श्रीमत्प्रभाचंद्रमाः॥ तत्पट्टेजिन वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचंद्रो यति— स्तेनायं व्यरचि प्रबोधतरणिर्भव्याब्जसंबोधनः॥ २॥ वसुवेदरसाब्जांके वर्षे माघे सिताष्टमी दिवसे। श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोयं बोधसंरम्भः॥ ३॥

( जैन साहित्य और इतिहास पृ. २६८ )

#### लेखांक ४९४ - श्रीपाल आख्यान

प्रगट पाट त अनुक्रमे मानु ज्ञानभूषण ज्ञानवंतजी।
तस पद कमल भ्रमर अविचल जस प्रभाचंद्र जयवंतजी॥
जगमोहन पाटे उदयो वादीचंद्र गुणालजी।
नवरस गीते जेणे गायो चक्रवर्ति श्रीपालजी।।
संवत सोल एकावनावर्षे कीधो ये परबंधजी।

[ जैन साहित्य और इतिहास पृ. २७० ]

### लेखांक ४९५ - यशोधरचरित

तत्पट्टिवशद्ख्यातिर्वादिवृन्द्मतिल्छका।
कथामेनां द्यासिद्धयै वादिचंद्रो व्यरीरचत्।। ८०॥
अंकलेश्वरसुप्रामे श्रीचिंतामणिमंदिरे।
सप्तपंचरसाब्जांके वर्षेकारि सुशास्त्रकम्॥ ८१॥
( उपर्युक्त पृ. ७१२)

# लेखांक ४९६ - पार्श्वनाथ छंद

मन्हा नयरे तोरो वास श्रीसंघनी तू पूरे आस ॥ ७२ ॥
...ज्ञानभूषण गुरु ज्ञानभंडार सरस्वतीगछमाहे शृंगार ॥ ७४ ॥
तस पाटे दीठे आनंद प्रभा विराजित प्रभासुचंद्र ।
वादिचंद्र वर सुधा सुलीह

ते गुरु बोले यह सुछंद सुनता भनता परमानंद ॥ ७५॥ (ना. ७)

# लेखांक ४९७ - ( पंचस्तवनावचूरि )

श्रीसंवत १६६४ वर्षे श्रीसूर्यपुरे श्रीमदादिजिनचैत्यालये मूलसंघे भ. श्रीज्ञानभूषण भ. श्रीप्रभाचंद्र भ. श्रीवादिचंद्राः तदास्राये आचार्यश्रीकमल-कीर्तिस्तच्छिष्य ब्र. श्रीविद्यासागरस्येदं पुस्तकं ॥

### लेखांक ४९८ - पट्टावली

...महावादवादीश्वर-राजगुरु-वसुंधराचार्यवर्ण्डुंबडकुलशृंगारहार भ. श्रीमद्वादिचंद्रभट्टारकाणाम् ॥ ( जैन सिद्धांत १७ पृ. ५२ )

# लेखांक ४९९ - चंद्रप्रभ मृति

महीचंद्र

संवत् १६७९ वर्षे शाके १५५३ श्रीमूळसंघे नंदीसंघे सरस्वतीगच्छे-भ. श्रीवादिचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमहीचंद्रोपदेशात् हूंबडज्ञातीय वीर्फळ वास्तव्य मातर गोत्रे सं. श्रीवर्धमान ।।

( सूरत, दा. पृ. ४२ )

### लेखांक ५०० - सम्यग्ज्ञान यंत्र

सं. १६८५ वर्षे माघ सुदी ५ श्रीमूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये श्रीवादी-चंद्रस्तत्पट्टे भः श्रीमहीचंद्रोपदेशात् सिंघपुरा वंशे संघवी वल्लभजी सं. हीरजी ज्ञानं प्रणमति ।

( सूरत, दा. पृ. ४४ )

#### लेखांक ५०१ - पोडशकारण प्जा

मेरुचंद्र

मूळसंघ मंडण वरहंसह महीचंद मुणिजण सुपसण्णह । मेरुचंद इय भासइ जिणधुइ रयण जीवयणे किय णिचळमइ॥

(ना. ८३)

## लेखांक ५०२ - पद्मावती मूर्ति

सं. १७२२ जेठ सुदी २ मूलसंघे भ. श्रीमेरुचंद्रपट्टे साहश्रीसिंहपुरा ज्ञातीय प्रेम जीवाभाईसत भ. श्रीमहीचंद्रशिष्य व्र. जयसागर प्रणमति ॥ ( सूरत, दा. पृ. ५६ )

#### लेखांक ५०३ - सीताहरण

मूलसंघे सरस्वतीवर गछे वलात्कारगण सार जी। गंधार नयरे प्रत्यक्ष अतिशय कलियुगे छे मनोहार जी ॥ ...प्रभाचंद्र गोर तनेया वानी अमिय रसाल जी। वादीचंद्र वादी बहु जीत्या घट सरस्वती गुनमाल जी।। महीचंद्र मुनि जनमन मोहन वानी जेह विस्तार जी। परवादीना मान मुकाव्या गर्व न करे लगार जी।। मेरुचंद्र तस पाटे सोहे मोहे भवियन मन जी। व्याख्यान वानि अमिय रसाली सांभली एके मन जी।। गोरमहीचंद्र शिष्य जयसागरे रच्यू सीताहरण मनोहार जी। ...संवत सत्तर वत्तीसा वरसे वैशाख सुद्ध वीज सार जी। बुधवारे परिपूर्णज रचयु सूरत नयर मझार जी।। आदिजिनेश्वर तणे प्रासादे पद्मावती पसाय जी। सांभलता गाताय सहने मन माहे आनंद थाय जी।।

परिच्छेद ६ (ना. २५)

#### लेखांक ५०४ - अनिरुद्धहरण

तेह पाटे महीचंद्र भट्टारक दीठे जन मन मोहे जी। मेरुचंद्र तस पाटे जाणो वाणी अमी रस सोहे जी।। गोर महीचंद्र सिष्य एम बोले जयसागर ब्रह्मचारि जी। ...संवत सत्तर वत्तीस माहे मागसिर मास भूगुवार जी। सुदि तेरिस रचना रची पूर्ण प्रंथ थयो सार जी ॥ सुरत नयर माहे तम्हे जाणो आदि जिन गेह सार जी।

पद्मावती मुझ प्रसन्न थई ने नित्य करो जयकार जी। (ना. ६)

## लेखांक ५०५ - सगरचरित्र

महीचंद्र सूरिवर तेह पाटे जेन्ह जाने छे देस विदेस रे।
ब्रह्म जयसागर इम कहे गावे सगरनो रास मनोहार रे।
कांई संवत सत्तोत्तरो ते सार कांई माघ नवमी बुधवार रे।
अपर पछे रचना रची कांई गावे सहु नर नार रे।।
घोघा नयर सुहावनो श्रीआदीसुरने दरवार रे।
भने भनावे सांभले काई तेह घरे जयकार रे।।

[ ना. ६ ]

#### लेखांक ५०६ - पट्टावली

....लघुशाखाहुंबढकुलशृंगारहारदिल्लीगुर्जरसिंहासनाधीशबलात्कार-गणबिरुदावलीविराजमान भ. श्रीमेरुचंद्रगुरूणाम्॥

े[ जैन सिद्धांत १७ पृ. ५२]

## लेखांक ५०७ - आदिनाथमूर्ति

विद्यानंदि

श्रीजिनो जयित । स्वस्ति श्री १८०५ वर्षे शाके १६७५ प्रवर्तमाने वैसाखमासे शुक्छपक्षे चंद्रवासरे गुर्जरदेशे सूरतबंदरे जुग्यादिचैत्यालये श्रीमूलसंघे नंदीसंघे ... भ. श्रीमहीचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमेरुचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीविद्यानंदीगुरूपदेशात् सूरतवास्तव्य ग्रायकवाल जातीय धर्मधुरंधर .. ॥

[ सूरत, दा. पृ. ३१]

### लेखांक ५०८ - ( आराधना-सकलकीर्ति )

संवत १८२२ मिति मार्गसीर सुदि ८ बुधवारे नागपुरमध्ये श्रीमूल-संघे भ. श्रीविद्यानंदीजी तच्छिष्य ब्रह्मजिनदासेन लिखतं ॥

िना. ९४ ]

लेखांक ५०९ - ( गणितसार संग्रह )

देवेंद्रकीर्ति

संवत १८४२ मिति वैसाख सुदि ११ भ. श्रीविद्याभूषण इदं गणित छत्तिसी भ. श्रीदेवेंद्रकीर्तिजी प्रदत्तं शुभं भूयात्।

(का.६४)

## लेखांक ५१० -- पट्टावली

श्रीविद्यानंदीपट्टोधरधीराणां श्रीमत्खंढेळवाळज्ञातीयशुद्धवंशोद्ध-वानाम् भट्टारकोत्तंसश्रीमद्देवेंद्रकीर्तिभट्टारकाणां तपोराज्याभ्युदयार्थं भव्यजनैः क्रियमाणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवंतु । इति श्रीनंदिसंघविरुदावळी श्रीसुमतिकीर्तिकृता संपूर्णो ।।

(जैनसिद्धांत १७ पृ. ५३)

## लेखांक ५११ - पट्टावली

विद्याभूषण

खंडिल्यान्वयशृंगारहाराणां देवेंद्रकीर्तिपट्टधारसुरिविरदाविसमूह-विराजमान श्रीमद्विद्याभूषणभट्टारकाणाम् ।

[ जैनिमत्र १९-६-१९२४ ]

# लेखांक ५१२ - पद्मावती मूर्ति

धर्मचंद्र

सं. १८९९ वैशाख सुद १२ गुरुवार श्रीमूळसंघे सरस्वतीगच्छे बला-त्कारगणे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीविद्यानंदि तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीविद्याभूषणजी तत्पट्टे भ. श्रीधर्मचंद्र तत्गुरुश्राता पंडित भाणचंद उपदेशात् सा. वेणिलाल केसुरदास तत्सुता बाई इछाकोर नित्यं प्रणमति।

[ सूरत दा. पृ. ४३ ]

## लेखांक ५१३ - पट्टावली

भट्टारकवरेण्यविद्याभूषणविद्यमानदत्तनंदिसंघपदानां गछाधिराज-भट्टारकवरेण्यपरमाराध्यपरमपूज्यश्रीभट्टारकधर्मचंद्राणां तपोराज्याभ्युदयार्थ भव्यजनैः क्रियमाणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवंतु । [ जैनिमत्र, १९-६-१९२४ ]

## लेखांक ५१४ - विंध्यगिरि

अभयचंद्र

संवत् १५४८ वरुषे चैत्र विद १४ दने भ. श्री. अभयचंद्रकस्य शिष्य ब्रह्म धर्मरुचि ब्रह्म गुणसागर पं. की का यात्रा सफल । (जैन शिलालेख संग्रह भा. १ ए. ३३४)

### लेखांक ५१५ - पद्मप्रभप्जा

जे नर निर्मल जे कुसुमांजलि मन वच काया सुद्ध करी। श्रीअभयचंद कहे निश्चय लिहिये स्वर्ग राज कैवल्य पुरी।। (म. ५६)

## लेखांक ५१६ - (गोमटसार टीका)

निर्प्रन्थाचार्यवर्येण त्रैविद्यचक्रवर्तिना । संशोध्याभयचंद्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥

(अ. ४ पृ. ११६)

## लेखांक ५१७ - पोडशकारण पूजा

अभयनंदि

सिरिपंकिजिणंदो सिरिदेविंदो विज्जानंदी मल्लिमुनी। सिरि लच्छीचंदो अभयचंदो अभयनंदि सुमित द्विगुणी।। (म. ३)

#### लेखांक ५१८ - द्शलक्षण पूजा

ब्रह्मचर्य सुत्रत पर ब्राह्मी सुंद्री प्रथम वृषभ जिन सुतारक। श्रीअभयनंदिगुरु सुशील सुसागर सुमतिसागर जिनधर्मधर।।

( म. ३ )

## लेखांक ५१९ - जंबुद्वीप जयमाला

अभयचंद्र रूपवंत गुणी अभयनंदि गुणधार। श्रीसुमतिसागर देवेंद्र भणिया त्रिभुवनतिलक जयवंत॥ ५२॥

[ म. ३ ]

#### लेखांक ५२० - व्रत जयमाला

जय जय जिन तारन स्वामी नाम पूजा भुवि मुक्ति कर।
श्रीअभयनंदिभयवारण संकर सुमितसागर जिनधमधर॥ २२॥
[ म. ३ ]

## लेखांक ५२१ - तीर्थ जयमाला

जय परमेश्वर बोधजिनेश्वर अभयनंदि मुनिवर शरणं।
जय कर्मविदारण भवभयवारण सुमतिसागर तव गुण-चरणं॥ २०॥
मि. ३

## लेखांक ५२२ - महावीरमूर्ति

रत्नकीर्ति

सं. १६६२ वर्षे वैसाख वदी २ शुभिदने श्रीमूळसंघे सरस्वतीगच्छे वळात्कारगणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीअभयचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीअभयनंद तिच्छिष्य आचार्यश्रीरत्नकीर्ति तस्य शिष्याणी बाई वीरमती नित्यं प्रणमित श्रीमहावीरम् ।

( भा. प्र. पृ. १४ )

#### बलात्कार गण - सूरत शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. देवेन्द्रकीर्ति से हुआ। आप भ. पद्मनन्दी के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त उत्तर शाखा में आ चुका है। आप ने संवत् १४९३ की वैशाख कृ. ५ को एक मूर्ति स्थापित की ( ले. ४२५ )। आप ने उज्जैन के प्रान्त में प्रतिष्ठाएं करवाई तथा सातसौ घरों की रत्नाकर जाति की स्थापना की ( ले. ४२६ )। आप के शिष्य त्रिभुवनकीर्ति से जेरहट शाखा का आरम्भ हुआ।

देवेन्द्रकीर्ति के पृष्टशिष्य विद्यानन्दी हुए। आप ने संवत् १४९९ की वैशाख शु. २ को एक चौवीसी मूर्ति, संवत् १५१३ की वैशाख शु. १० को एक मेरु तथा एक चौवीसी मूर्ति, संवत् १५१८ की माघ शु. ५ को दो मूर्तियां, संवत् १५२१ की वैशाख हु. २ को एक चौवीसी मूर्ति तथा संवत् १५३० की वैशाख शु. १२ को एक अन्य मूर्ति स्थापित की (ले. ४२०-३३)। संवत् १५१३ की चौवीसी मूर्ति आर्यिका संयमश्री के लिए घोघा में प्रतिष्ठित की गई थीं ।

विद्यानन्दी ने सुदर्शनचिरत नामक संस्कृत प्रन्थ लिखा (ले. ४३४)। साह लखराज ने पंचास्तिकाय की एक प्रति खरीद कर इन्हें अर्पित की (ले. ४३५)। इन के शिष्य ब्रह्म अजित ने मडौच में हनुमचरित की रचना की (ले. ४३६)। इन के अन्य शिष्य छाहड ने संवत् १५९१ में भडौच में धनकुमारचिरत की एक प्रति लिखी (ले. ४३७)। इन के तीसरे शिष्य ब्रह्म धर्मपाल ने संवत् १५०५ में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ४३८)

पद्दावली के अनुसार राजा वज्रांग, गंग जयसिंह, तथा व्याघ्रनरेन्द्र ने आप का सन्मान किया<sup>8</sup>। आप अठसखे परवार जाति के थे। हरिराज ७२ विद्यानंदी के अन्य उल्लेख देखिए (ले. २५७) तथा (ले. ३५६), नोट ४३ तथा (ले. ५२३).

७३ वज्रांग और गंग जयसिंह कर्णाटक के स्थानीय राजा रहे होंगे। इन का ठीक राज्यकाल ज्ञात नहीं हो सका। व्याघनरेन्द्र सम्भवतः किसी वाघेल वंशीय राजा का संस्कृत रूपान्तर है।

## भट्टारक-संप्रदाय



सूरत के भ. विद्यानिन्द ( प्रथम ) की शिष्या आर्थिका जिनमती की मूर्ति ( सूरत )

संदर्भ-पृष्ठ १९५

## भट्टारक-संप्रदाय

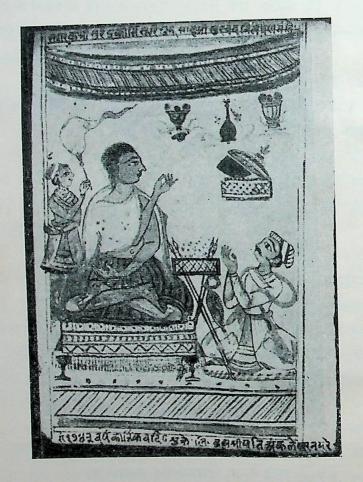

काष्टासंघ – नंदितटगच्छ के भट्टारक सुरेन्द्रकीर्ति (सूरत – संवत् १७४४ – ७३) (संवत् १७४७ के हस्तिलिखित के चित्र की अनुकृति)

संदर्भ-पृष्ठ २९२

के कुल को आप ने उज्ज्वल किया। सम्मेदशिखर, चम्पापुर, पावापुर, गिरनार, प्रयाग आदि क्षेत्रों की आप ने वंदना की, तथा सहस्रकूट विम्ब स्थापित किया। श्रुतसागर आप के मुख्य शिष्य थे (ले. ४३९)।

श्रुतसागर सूरि ने महेन्द्रदत्त के पुत्र लक्ष्मण की प्रार्थना पर ज्येष्ठ जिनवर कथा लिखी (ले. ४४२), कल्याणकीर्ति के आग्रह से पोडरा-कारण कथा लिखी (ले. ४५०), मितसागर की प्रेरणा से मुक्तावली कथा लिखी [ले. ४५१], साध्वी सौवर्णिका की प्रार्थना पर मेरुपंक्ति कथा लिखी [ले. ४५२] तथा श्रीराज की विनंति पर लक्षणपंक्ति कथा की रचना की [ले. ४५२]। मेघमाला, सप्त परमस्थान, रिववार, चंदनषष्ठी, आकाशपंचिमी, पुष्पांजलि, निर्दु:खसप्तमी, श्रवण द्वादशी, रत्नत्रय इन व्रतों की कथाएं भी आप ने लिखीं (ले. ४४०-४९)। औदार्यचिन्तामणि नामक प्राकृत व्याकरण, श्रुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णव के गद्य भाग की टीका तत्त्वत्रयप्रकाशिका, महाभिषेक टीका तथा श्रुतस्कन्ध पूजा ये रचनाएं आपने लिखीं । इन में तत्त्वत्रयप्रकाशिका की रचना आचार्य सिंहनन्दि ने के आग्रह से हुई (ले. ४५४-५७)।

विद्यानन्दीके पदृशिष्य मिल्लभूषण हुए। आप के समय संवत् १५४४ की वैशाख शु. ३ को खंभात में एक निषीदिका बनाई गई। इस के लेख में आर्यिका रत्नश्री, कल्याणश्री और जिनमती का उल्लेख है (ले. ४५८)। मिल्लभूषण ने आचार्य अमरकीर्ति को पंचास्तिकाय की एक प्रति दी थी (ले. ४५९)। आप के शिष्य लक्ष्मण के लिए सावयधम्मदोहा पंजिका की एक प्रति संवत् १५५५ की कार्तिक शु. १५

७४ श्रुतसागर सूरि की अन्य रचनाओं के लिए विद्यानिन्द के उत्तरा-धिकारी मिक्कमूषण और लक्ष्मीचन्द्र का वृत्तान्त देखिए।

७५ सम्भवतः भानपुर शाखा में इन्ही का उल्लेख हुआ है।

७६ ब्र. शीतलप्रसादजी ने यह लेल पद्मावती मूर्ति का कहा है, किन्तु उस लेलपर से वह क्षुल्लिका जिनमती की मूर्ति प्रतीत होती है।

को लिखी गई (ले. ४६०)। पट्टावली के अनुसार आप ने मंडपगिरि और गोपाचल की यात्रा की तथा ग्यासदीन ने आप का सन्मान किया था"। आप पद्मावती के उपासक थे िले. ४६१]।

मिल्लिभूषण के समय श्रुतसागरसूरि ने इल्रुदुर्ग के भानुभूपित के मन्त्री भोजराज की पुत्री पुत्तिलका के साथ गजपन्थ और तुंगीगिरि की यात्रा की तथा वहीं पल्यविधान कथा की रचना की [ले. ४६३]। अक्षयनिधान कथा भी आप ने इन्हीं के समय लिखी [ले. ४६२]।

भ. सिंहनन्दी ने अपने मंगलाष्टक में मिल्लभूषण का गुरुरूप में उल्लेख किया है। इन की एक रचना माणिकस्वामी विनती भी है ि ले. ३६४ – ६५ ]। ब्रह्म नेमिदत्त ने अपने आराधना कथाकोश में मिल्लभूषण, सिंह-नन्दी और श्रुतसागर को वन्दन किया है। इन ने पण्डित राघव के आग्रह पर अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ पूजा लिखी ि ले. ४६६ – ६७ ]। "

मिल्लिमूषण के पृष्टिशिष्य लक्ष्मीचन्द्र हुए। इन के उपदेश से सांगणक ने संवत् १५५६ की चैत्र शु. १ को हंसपत्तन में नागकुमारचिति की एक प्रति लिखी [ले. ४६८]। संवत् १५७५ की ज्येष्ठ कृ. ७ को घोघा में सभूबाई ने महापुराण की एक प्रति लक्ष्मीचंद्र के शिष्य नेमिचन्द्र को अपित की [ले. ४६९]। संवत् १५८२ की चैत्र शु. ५ को आप के शिष्य ज्ञानसागर के लिए आर्यिका विनयश्री ने महाभिषेक टीका की प्रति लिखी [ले. ४७०]। संवत् १६०५ में लक्ष्मीचंद्र के शिष्य सकलकीर्ति ने नयनन्दिकृत सुदर्शनचित्त की एक प्रति लिखी [ले. ४७१]

७७ मालवे का मुलतान-राज्यकाल १४६९-१५०० ई.

७८ ईंडर के राव भागजी-राज्यकाल १४४६-९६ ई.

७९ नेमिदत्त ने संवत् १५८५ में श्रीपालचरित लिखा। मुदर्शनचरित, रात्रिभोजनत्याग कथा तथा नेमिनाथ पुराण ये इन के अन्य प्रन्थ हैं (अनेकान्त वर्ष ९ पृ. ४७६)

८० हंसापुर (जिला स्रत )

लक्ष्मीचन्द्र के समय श्रुतसागरसूरि ने यशस्तिलकचन्द्रिका, सहस्र-नाम टीका, तत्त्वार्थ वृत्ति तथा षट्प्रामृतटीका की रचना की [ले. ४७२ – ७४]। इन की प्रशस्तियों से पता चलता है कि श्रुतसागर ने नीलकण्ठ भट्ट आदि ९९ वादियों पर विजय प्राप्त की तथा सिद्धान्तसागर यति के लिए यशस्तिलकचन्द्रिका बनाई। <sup>८१</sup>

लक्ष्मीचन्द्र के समय ब्रह्म जिनदास<sup>2</sup> के शिष्य ब्रह्म शान्तिदास ने शान्तिनाथ बृहत्पूजा की रचना की। उस समय मुल्हेर में दयाचन्द्र भट्टारक थे (ले. ४७५)।

पट्टावली से पता चलता है कि भ. लक्ष्मीचन्द्र भैरवराय, मिल्लराय, देवराय, वंगराय आदि १८ राजाओं द्वारा सम्मानित हुए थे<sup>९३</sup> तथा आप ने भ. वीरसेन, भ. विशालकीर्ति आदि से भी<sup>९४</sup> सन्मान पाया था [ले. ४७६]।

लक्ष्मीचन्द्र के पृष्टिशिष्य दो थे। इन में अभयचन्द्र का वृत्तान्त इसी प्रकरण के अन्त में संगृहीत किया है। दूसरे पृष्टिशिष्य वीरचन्द्र थे। आप ने बोधसताणू तथा चित्तिनरोध कथा की रचना की [ले. ४७७-७८]। आप ने नवसारी के शासक अर्जुनजीयराज से सन्मान पाया तथा सोलह वर्ष तक नीरस आहार सेवन किया [ले. ४७९]।

वीरचन्द्र के पट्टशिष्य ज्ञानभूषण हुए। आप ने संवत् १६०० में एक मूर्ति प्रतिष्ठित की तथा सिद्धान्तसारभाष्य की रचना की [ ले. ४८० –

८१ श्रुतसागर के विषय में देखिए-पं. नांध्राम प्रेमी (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४०६ ) तथा पं. परमानन्द (अनेकान्त व. ९ पृ. ४७४)

८२ इन का वृत्तान्त ईडर शाखा के म. सकलकीर्ति और भुवनकीर्ति के वृत्तान्त में देखिए।

८३ तुल्जव राजा बंगराय (तृतीय) का राज्यकाल १५३३-१५४५ ई. था। अन्य राजा कर्णाटक के स्थानीय शासक थे किन्तु उन का ठीक राज्यकाल ज्ञात नहीं हो सका।

८४ वीरसेन सम्भवतः कारंजा के सेनगण के भ. गुणभद्र के शिष्य हैं। विशालकीर्ति कारंजा शाखा के विशालकीर्ति (प्रथम) हो सकते हैं।

८५ अर्जुन जीयराज का इतिहास में कुछ विवरण नहीं मिलता।

८१]। सुमितकीर्ति की सहायता से आप ने कर्मकाण्ड टीका लिखी (के. ४८३)। पंचास्तिकाय की एक प्रति पर आप का नाम अंकित है (के. ४८२)। आप के शिष्य सुमितकीर्ति के उपदेश से संवत् १६१६ की कार्तिक छु. ३ को गणितसारसंग्रह की एक प्रति दान की गई (के. ४८४)। सुमितकीर्ति ने चौरासी लक्ष योनि विनती की रचना की (के. ४८५)। इन के अतिरिक्त रत्नभूषण आदि साधु ज्ञानभूषण के शिष्य थे। ज्ञानभूषण ने गिरनार, शत्रुंजय, तुंगीगिरि, चूलगिरि आदि क्षेत्रों की यात्रा की थी (के. ४८६)।

ज्ञानभूषण के पट्ट पर प्रभाचन्द्र भट्टारक हुए। आप ने त्रेपन किया विनती लिखी (ले. ४८७)। आप के गुरुबन्धु सुमितकीर्ति ने संवत् १६२५ में हांसोट में धर्मपरीक्षा रास की रचना की। आप ने रात्रुं-जय पर शान्तिनाथ मन्दिर के निर्माण का तथा श्वेताम्बरों के साथ हुए बाद का उल्लेख किया है "। धर्मपरीक्षा के लिए पंडित हेम ने प्रेरणा की थी (ले. ४८८)। सुमितिकीर्ति ने संवत् १६२७ में माघ शु. १२ को कोदादा शहर में त्रैलोक्यसार रास की रचना पूर्ण की (ले. ४८९)।

प्रभाचन्द्र के पद्दपर वादिचन्द्र भद्दारक हुए। आप के समय संवत् १६३० में उपाध्याय धर्मकीर्ति ने कोदादा में श्रीपालचिरत्र की प्रति लिखी (ले. ४९१)। आप ने संवत् १६४० में वाल्मीकनगर में पार्श्वपुराण की रचना की (ले. ४९२), संवत् १६४८ में मधूकनगर में ज्ञानसूर्योदय नाटक लिखा (ले. ४९३), संवत् १६५१ में श्रीपाल आख्यान पूरा किया (ले. ४९४), संवत् १६५७ में अंकलेश्वर में यशोधरचिति की रचना की तथा महुआ में पार्श्वनाथ छंद लिखे (ले. ४९५०)।

८६ आप के विषय में नोट ६४ तथा ६१ तथा १२१ देखिए।

८७ शत्रुं जय के शान्तिनाथ मन्दिर का निर्माण (हे. ३८८) के अनुसार संवत् १६८६ में हुआ किन्तु इस हेख से उस के पूर्व भी एक शान्तिनाथमन्दिर वहां था ऐसा प्रतीत होता है।

आप हूंबड जाति के थे ( ले. ४९८ )। आप की आम्नाय में ब्र. विद्या-सागर ने संवत् १६६४ में पंचस्तवनावचूरि की एक प्रति सुरत में प्राप्त की ( ले. ४९७ )। <sup>९९</sup>

वादिचन्द्र के पष्ट पर महीचन्द्र आरूढ हुए। आप ने संवत् १६७९ में एक चन्द्रप्रभ मूर्ति तथा संवत् १६८५ में एक सम्यग्ज्ञान यन्त्र स्थापित किया ( ले. ४९९-५०० )।

महीचन्द्र के शिष्य मेरुचन्द्र हुए। आप के गुरुबन्धु जयसागर ने संवत् १७२२ में एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की ( ले. ५०२ )। इन ने संवत् १७३२ में सूरत में सीताहरण लिखा, संवत् १७३२ में ही अनिरुद्ध हरण लिखा तथा घोघा में सगरचिरत्र की रचना की ( ले. ५०३—५)। पद्मावली से विदित होता है कि मेरुचन्द्र हूंबड जाति के थे (ले. ५०६)। आप ने षोडशकारण पूजा लिखी ( ले. ५०१)।

मेरचन्द्र के बाद जिनचंद्र और उन के बाद विद्यानन्दी पृष्टाधीश हुए। आप ने संवत् १८०५ में सूरत में एक आदिनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ५०७)। आप के शिष्य जिनदास ने नागपुर में संवत् १८२२ में आराधना की एक प्रति लिखी (ले. ५०८)।

विद्यानिन्द के पदृशिष्य देवेन्द्रकीर्ति हुए। संवत् १८४२ में इन ने गणितसारसंग्रह की एक प्रति अपने शिष्य विद्याभूषण को दी। विद्या-भूषण खंडेळवाळ जाति के थे ( ले. ५०९-११ )।

८८ वादिचन्द्र के लिए पं. नाथूराम प्रेमी का लेख देखिए (जैन साहित्य और इतिहास पृ. २६८)। बम्बई से काव्यमाला के १३ वें गुच्छक में प्रकाशित पवनदूत काव्य सम्भवतः आप की ही रचना है।

८९ सगरचरित्र में भी रचना काल दिया है किन्तु उस का अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हो सका।

विद्याभूषण के बाद धर्मचन्द्र पद्दाधीश हुए। इन के गुरुबन्धु भाणचंद ने संवत् १८९९ में पद्मावती मूर्ति स्थापित की (ले. ५१२)। °

सूरत शाखा की ही एक परम्परा भ. लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य अभय-चन्द्र से प्रारम्भ हुई। अभयचन्द्र ने पद्मप्रभपूजा लिखी है। संभवतः आप ने नेमिचन्द्र विरचित गोमटसारटीका की पहली प्रति लिखी थी। आप के शिष्य धर्मरुचि तथा गुणसागर ने संवत् १५४८ में गोमटेश्वर के दर्शन किये (ले. ५१४-१६)।

अभयचन्द्र के शिष्य अभयनन्दि हुए । इन के शिष्य सुमितसागर ने षोडशकारण पूजा, दशलक्षण पूजा, जंबूद्वीप जयमाला, व्रत जयमाला तथा तीर्थजयमाला ये पूजापाठ लिखे (ले. ५१७-२१)।

अभयनन्दि के शिष्य रत्नकीर्ति हुए। इन की शिष्या वीरमती ने संवत् १६६२ में एक महावीर मूर्ति स्थापित कराई ( ले. ५२२ )।

THE PART WAS THE PERFORMANCE OF THE PARTY OF

९० ब्र. शीतलप्रसादजी के कथनानुसार धर्मचन्द्र के बाद क्रमशः चन्द्र-कीर्ति, गुणचन्द्र और सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए [दानवीर माणिकचन्द्र पृ. ३८] CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

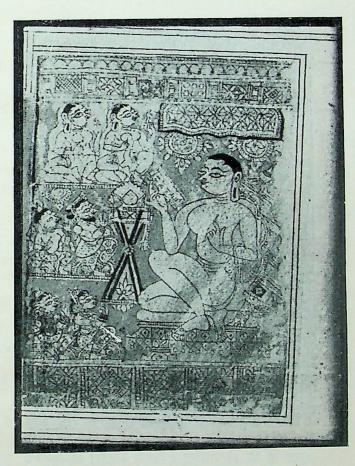

वलात्कार गण- सूरत-शाखा के भट्टारक विद्यानिन्द (प्रथम) संवत् १४११-१५३७ (बडौदा में प्राप्त हस्तलिखित के संवत् १५२६ में बने हुए चित्र की अनुकृति)

संदर्भ-पृष्ठ २०१



सूरत के भ. विद्यानिन्द (प्रथम) द्वारा सं. १५२६ में स्थापित पंचमेरुकी मूर्ति – इसके कोनोंपर भ. पद्मनिन्द (वल्लारगण– उत्तर शाखा), भ. देवेन्द्रकीर्ति (प्रथम) (व. सूरत शाखा), भ. विद्यानिन्द तथा उनके शिष्य कल्याणनिन्दकी मूर्तियां वनी है।

संदर्भ-पृष्ठ २०१

#### बलात्कार गण-स्रत शाखा-काल पट

```
१ पग्रनन्दी (उत्तर शाखा)
 २ देवेन्द्रकीर्ति [ संवत् १४९३ ]
    विद्यानन्दी [संवत् १४९९:-१५३७] त्रिभुवनकीर्ति
                                   (जेरहट शाखा)
   मिल्लिभूषण [संवत् १५४४-१५५५]
 ५ लक्ष्मीचन्द्र [संवत् १५५६-१५८२]
 ६ वीरचन्द्र
                           अभयचन्द्र (सं. १५४८)
   ज्ञानभूषण [संवत् १६००-१६१६] अभयनन्दि
   प्रभाचन्द्र [संवत् १६२५-१६२७] रत्नकीर्ति (सं.१६६२)
   वादिचन्द्र [संवत् १६३७-१६६४]
१० महीचन्द्र [संवत् १६७९-१६८५]
११ मेरुचन्द्र [संवत् १७२२-१७३२]
१२ जिनचन्द्र
    विद्यानित [संवत् १८०५-१८२२]
१४ देवेन्द्रकीर्ति [संवत् १८४२]
१५ विद्याभूषण
१६ धर्मचन्द्र [संवत् १८९९]
```

## लेखांक ५२३ - हरिवंशपुराण

श्रुतकीर्ति

कुंदकुंदगणिणा अणुकम्मइ जायइ मुणिगण विविह सहम्मइ।
गण वलत्त वागेसिर गच्छइ णंदिसंघ मणहर मइसच्छइ।
पहाचंदगणिणा सुदपुण्णइ पोमणंदि तह पट्ट उवण्णइ।
पुणु सुभचंददेव कम जायइ गणि जिणचंद तह य विक्खायइ।
विज्जाणंदि कमेण उवण्णइ सीलवंत बहुगुण सुदपुण्णइ।
पोमणंदि सिस कमिण ति जायइ जे मंडलायरिय विक्खायइ।
मालवदेसे धम्मसुपयासणु मुणि देवेंदिकित्ति पिउभासणु।
तह सिसु अमियवाणि गुणधारउ तिहुवणिकित्ति पवोहणसारउ।
तह सिसु सुदिकित्ति गुरुभत्तउ जेहि हरिवंसपुराणु पउत्तउ।
मंडयगडु वर मालवदेसइ साहि गयासु पयाव असेसइ।
णयर जेरहद जिणहरु चंगउ णेमिणाहजिणविंबु अभंगउ।
गंथु सउण्णु तत्थ इहु जायउ चडविह संसुणि सुणि अणुरायउ
माघ किण्ह पंचिम सिसवारइ हत्थणखत्त समन्तु गुणालइ।

(अ. ११ पृ. १०६)

## लेखांक ५२४ - परमेष्ठिप्रकाशसार

दह पण सय तेवण गय वासइ पुणु विक्कमणिवसंवच्छरहे।
तह सावणमासहु गुरुपंचिम सहु गंथु पुण्णु तय सहस तहे।।
मालव देस दुग्ग मंडवचल वृदृइ साहि गयासु महावलु।
साहि णसीरु णाम तह णंदणु रायधम्म अणुरायल बहुगुणु।
तह जेरहट णयर सुपिसद्धल जिण चेइहर मुणिसुपबुद्धइ।
णेमीसर जिणहर णिवसंतइ विरयल एहु गंथु हरिसंतइ।
तेहि लिहाइहि णाणागंथइ इय हरिवंसपमुह सुपसत्थइ।
विरइय पढम तमिह वित्थारिय धम्मपरिक्ख पमुह मणहारिय।
इय परिमिद्धिपयाससारे अरुहादिगुणेहि वण्णणालंकारे अष्पसुदसुदकित्ति जहासित महाकव्यु विरयंतो णाम सत्तमो परिच्छेल समत्तो।।

(अ. ११ पृ. १०७)

## लेखांक ५२५ - १ मृर्ति

धर्मकीर्ति

सं. (१६) ४५ माघ सुदि ५ श्रीमूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ यशकीर्तिपट्टे भ. श्रीलिलतकीर्तिपट्टे भ. श्रीधर्मकीर्ति उपदेशात् पौरपट्टे छितिरा मूर गोहिलगोत्र साधु दीनू भार्याः।।

( थूबौन, अ. ३ पृ. ४४५ )

## लेखांक ५२६ - चंद्रप्रभ मूर्ति

संमत १६६९ चैत्र सुद १५ रवी मूलसंघे छंदछंदाचार्यान्वये भ. यशोकीर्ति तत्पट्टे भ. लिलतकीर्ति तत्पट्टे भ. धर्मकीर्ति उपदेशात् ।।

## लेखांक ५२७ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १६६९ चैत सुदी १५ रबी भ. छितकीर्ति भ. धर्मकीर्ति तदुप-देशात् सा. पदारथ भार्या जिया पुत्र दो खेमकरण पमापेता नित्यं नमित ॥ (भा. प्र. प्. ५)

## लेखांक ५२८ - नंदीश्वरमूर्ति

संमत १६७१ वर्षे वैसाख सुद ५ मूळसंघे बलात्कारगणे सरस्वती-गच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये म. यशकीर्ति तत्पट्टे म. लिलतकीर्ति तत्पट्टे म. धर्मकीर्तिजपदेशात् पौरपट्टे सा. उदयचंदे भार्या उदयगिरेंद्र प्रतिष्ठा प्रसिद्धे।

(पा. ६०)

## लेखांक ५२९ - हरिवंशपुराण

श्रीमूळसंघेजितं कुंदकुंदः सूरिमहात्माखिळतत्त्ववेदी । सीमन्धरस्वामिपदप्रवन्दी पंचाह्वयो जैनमतप्रदीपः ॥ तद्नवयेभूद् यशकीर्तिनामा भट्टारको भाषितजैनमार्गः । तत्पट्टवान् श्रीळिळतादिकीर्तिभेट्टारकोजायत सिक्कियावान् ॥ जयति ळिळतकीर्तिक्चाततत्त्वार्थसार्थो नयविनयविवेकप्रोज्ज्वलो भव्यवन्धुः । जनपदशतमुख्ये मालवेलं यदाज्ञा समभवदिह जैनद्योतिका दीपिकेव ॥
तत्पट्टां बुजह षवर्ष तरिण भेट्टारको भासुरो
जैनमंथि विचारके लिनिपुणः श्रीधर्मकी त्यि ह्वयः ।
तेनेदं रिचतं पुराणममलं गुर्वा ज्ञया किंचन
संक्षेपेण विबुद्धिनापि सुहदा तत् शोध्यमेतद् ध्रुवम् ॥
वर्षे ब्यष्टशते चैकामसप्तत्यिधके रवौ ।
आश्विने कृष्णपंचम्यां मंथोयं रिचतो मया ॥

[म. प्रा. पृ. ७६१]

## लेखांक ५३० - पार्श्वनाथ मृतिं

संमत १६८१ वर्षे माघ सुदी १५ गुरौ भ. धर्मकीर्ति उपदेशात् पर-वारज्ञातौ । ।।

(पा. ९८)

### लेखांक ५३१ - षोडशकारण यंत्र

सं. १६८२ मार्गिसर वदि-रवौ भ. छिलतकीर्तिपट्टे भ. धर्मकीर्ति गुरूपदेशात् परवार धना मूर सा. हठीले भार्या दमा पुत्र दयाल भार्या केशरि भोजे गरीबे भालदास भार्या सुभा ।।

(प्रानपुरा, अ. ३ पृ. ४४५)

#### लेखांक ५३२ - १ यंत्र

संवत १६८३ फाल्गुन सुदी ३ श्रीधर्मकीर्ति उपदेशात् सं. मुकुट भा. किशुन एते नमन्ति ॥

[ अहार, अ. १० पृ. १५६ ]

लेखांक ५३३ - पार्श्वनाथ मृति

सकलकीर्ति

संमत १७११ भ. सकलकीर्ति सा. लाले पुत्रवंते प्रणमंति ॥ [ परवार मंदिर, नागपुर ]

## लेखांक ५३४ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १७१२ मार्ग वदि १२ श्रीमूळसंघे भ. सकळकीर्ति स्दर्दा॥ ( बाजारगांव, जिला नागपुर )

## लेखांक ५३५ - पार्श्वनाथ मृतिं

संवत १७१३ वर्षे मार्गशिर सुदी १० रवऊ श्रीम. धवलकीर्ति भ. सकलकीर्ति प्रणमंति नित्यम् ।

( नारायनपुर, अ. १० पृ. १५५ )

## लेखांक ५३६ - १ मृर्ति

संवतः १७१८ वर्षे फाल्गुने मासे कृष्णपक्षे अधान्यसंघे बलात्कार-गणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये म. श्री ६ धर्मकीर्ति तत्पट्टे म. श्री ६ पद्मकीर्ति तत्पट्टे म. श्री ६ पद्मकीर्ति तत्पट्टे म. श्री ६ सकलकीर्ति उपदेशेनेयं प्रतिष्ठा कृता तद्गुगुरु-राद्योपाध्याय नेमिचंद्रः पौरपट्टे अष्टशाखाश्रये धनामूले कासिल्ल गोत्रे साहु अधार भार्या लालमती ।।।

. [ पपीरा, अ. ३ पृ. ४४५ ]

### लेखांक ५३७ - षोडशकारण यंत्र

संवत १७२० वर्षे फागुन सुदी १० शुक्र बलात्कारगणे ... भी-सकलकीर्तिउपदेशात् गोलापूर्वान्वये गोत्र पेथवार पं. परवति ... ॥

[ अहार, अ. १० पृ. १५५ ]

## लेखांक ५३८ - आदिनाथ स्तोत्र

सुरेंद्रकीर्ति

मूलसंघको नायक सोहे सकलकीर्ति गुरु वंदो जू। तस पट पाट पटोधर सोहे सुरेंद्रकीर्ति मुनि गाजे जू॥ संवत सत्रासो छपण हे मास कार्तिक ग्रुभ जानो जू। दास विहारी विनती गावे नाम लेत सुख पावे जू॥ २२

( ना. ५५)

#### लेखांक ५३९ - पोडशकारण यंत्र चंद्रकीर्ति

संवत १६७५ पोह सुदि ३ भौमे श्रीमूलसंघे भ. ललितकीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीरत्नकीर्ति तत्पट्टे आचार्य श्रीचंद्रकीर्ति उपदेशात् साहु रूपा भार्या पता !!!

[ अ. ११ पृ. ४११ ]

लेखांक ५४० - सम्यक्चारित्र यंत्र

संवत १६८१ वरषे चैत्र सुदी ५ रवौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीलिलतकीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीरत्नकीर्ति तत्पट्टे आचार्य चंद्रकीर्तिस्तदुपदेशात् गोला-पूर्वान्वये खागनाम गोत्रे सेठी भानु भार्या चंदनसिरी ...।।

(पा. १८)

#### बलात्कार गण-जेरहट शाखा

इस शाखा का आरंभ भ. त्रिभुवनकीर्ति से हुआ। आप भ. देवेन्द्र-कीर्ति के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त सूरत शाखा में आ चुका है। आप के शिष्य श्रुतकीर्ति ने संवत् १५५२ में ग्यासुद्दीन के राज्यकाल में जेरहट में हरिवंशपुराण लिखा (ले. ५२३)। श्रुतकीर्तिने दिल्ली-जयपुर शाखा के भ. जिनचन्द्र और उन के शिष्य विद्यानन्दि का भी उल्लेख किया है। "रे इन ने संवत् १५५३ में जेरहट में ही परमेष्टिप्रकाशसार की रचना की। "रे

भ. त्रिमुवनकीर्ति के बाद क्रमशः सहस्रकीर्ति-पद्मनन्दी-यशःकीर्तिळळितकीर्ति और धर्मकीर्ति भट्टारक हुए। धर्मकीर्ति ने संवत् १६४५
की माघ शु. ५ को एक मूर्ति, संवत् १६६९ की चैत्र पौर्णिमा को एक
चन्द्रप्रभ मूर्ति तथा एक पार्श्वनाथ मूर्ति, और संवत् १६७१ की वैशाख
शु. ५ को एक नन्दीश्वर मूर्ति स्थापित की। (ले. ५२५-२८)। आप
ने संवत् १६७१ की आश्विन कृ. ५ को हरिवंशपुराण लिखा (ले.५२९)।
संवत् १६८१ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १६८२ में एक षोडशकारण
यंत्र तथा संवत् १६८३ में एक और यन्त्र आप ने स्थापित किया
(ले. ५३०-३२)।

९१ मालवा सुलतान-राज्यकाल १४६९-१५०० ई.

९२ डॉ. हीरालालजी जैन ने श्रुतकीर्तिकृत धर्मपरीक्षा का परिचय दिया है। (अनेकान्त वर्ष ११ पृ. १०६) आप के मत से श्रुतकीर्ति की गुरुपरंपरा प्रभाचंद्र-पद्मनिद-शुभचन्द्र-जिनचन्द्र-विद्यानिद-पद्मनिद-देवेन्द्रकीर्ति-निभुवन— कीर्ति ऐसी है। दिल्ली-जयपुर तथा सूरत शाखा के कालपटों के अवलोकन से साफ होता है कि यहाँ आप ने दो समकालीन परम्पराओं को एकत्रित कर दिया है। नोट ४३ देखिए।

९३ श्रुतकीर्ति के विषय में पं. परमानन्द का लेख देखिए [अनेकान्त वर्ष १३ पृ. २७९ ] जिस में उन के योगसार का भी परिचय दिया है।

९४ त्रिभुवनकीर्ति के बाद की यह परम्परा पं. परमानंद के एक नोट पर से ली गई है जिस में धर्मकीर्ति के एक और ग्रन्थ पद्मपुराण का उल्लेख है। (अनेकान्त वर्ष १२ पृ. २८)

धर्मकीर्ति के बाद पद्मकीर्ति और उन के बाद सकलकीर्ति भद्दारक हुए। इन के उपदेश से संवत् १७११ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १७१२ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १७१८ में एक अन्य मूर्ति तथा संवत् १७२० में एक षोडशकारण यन्त्र स्थापित किया गया (ले. ५३३ – ५३७)।

सकलकीर्ति के पष्ट पर सुरेन्द्रकीर्ति भद्टारक हुए। इन के शिष्य बिहारीदास ने संवत् १७५६ में आदिनाथ स्तोत्र लिखा (ले. ५३८)।

लितकीर्ति के एक और शिष्य रत्नकीर्ति थे। इन के शिष्य चन्द्रकीर्ति ने संवत् १६७५ में एक षोडशकारण यन्त्र तथा संवत् १६८१ में एक सम्यक्चारित्र यन्त्र स्थापित किया (ले. ५३९-४०)।

### बलात्कार गण-जेरहट शाखा-कालपट

१ देवेन्द्रकीर्ति (सूरत शाखा)

।
२ त्रिभुवनकीर्ति [संवत् १५५२-५३]

।
३ सहस्रकीर्ति

।
४ पद्मनन्दी

।
५ यशःकीर्ति



# परिशिष्ट १ बलात्कार गण की शाखा बृद्धि



#### परिशिष्ट २

### काष्ठा-संघ की स्थापना

मध्ययुगीन जैन साधुओं के इतिहास में काष्ठासंघ का स्थान महत्त्व-पूर्ण है। आचार्य देवसेन ने दर्शनसार में जिसकी रचना संवत् ९९० में धारा नगरी में हुई थी-कहा है कि आचार्य विनयसेन के शिष्य कुमारसेन ने संवत् ७५३ में नंदियड-वर्तमान नांदेड (बम्बई प्रदेश) में इस संघ की स्थापना की थी । इस संघ का सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख संवत् ११५२ में हुआ है। 'काष्ठासंघ महाचार्यवर्य देवसेन' की चरणपादुकाओं की स्थापना का इस लेख में निर्देश है ।

चौदहवीं सदी के बाद इस संघ की अनेक परम्पराओं के उछेख मिलते हैं। भ. सुरेन्द्रकीर्ति के अनुसार-जिनका समय संवत् १७४७ है-ये परम्पराएं चार भेदों में विभाजित थीं-माथुर गच्छ, बागड गच्छ, लाडबागड गच्छ तथा नन्दीतट गच्छे । सुरेन्द्रकीर्ति स्वयं नन्दीतट गच्छ के भद्दारक थे।

आश्चर्यकी बात यह है कि बारहवीं सदी तक माथुर, बागड़ तथा लाडबागड इन परम्पराओं के जो उल्लेख मिलते हैं, उनमें इन्हें संघ की संज्ञा दी गई है; तथा काष्टासंघ के साथ उन का कोई सम्बन्ध नहीं कहा है।

माथुर संघ के प्रसिद्ध आचार्य अमितगति हैं। आप ने संवत् १०५० से १०७३ तक कोई वारह प्रन्थ लिखे। इन में से अधिकांश के अन्त में प्रशस्ति में माथुर संघ का यशोगान है; किन्तु काष्टासंघ का नाम-निर्देश भी नहीं हैं।

इसी तरह लाडबागड - जिसे संस्कृत में लाटवर्गट कहा गया है – गण के तीन उल्लेख मिलते हैं। इस गण के आचार्य जयसेन ने संवत् १०५५ में सकलीकरहाटक –वर्तमान कऱ्हाड (बम्बई प्रदेश) –में धर्म-रत्नाकर नामक प्रन्य लिखा । प्रायः इसी समय इस गण के दूसरे आचार्य

१ जैन हितेषी, वर्ष १३, पृ. २५७--२५९। २ अनेकान्त, वर्ष १०, पृ. १०५। ३ दानवीर माणिकचन्द्र, पृ. ४७। ४ जैन साहित्य और इतिहास, पृ. २८३ -२८५। ५ अनेकान्त वर्ष ८, पृ. २०१--२०३।

महासेन ने प्रद्युम्नचरित लिखा । तथा संवत् ११४५ में इस गण के आचार्य विजयकीर्ति के उपदेश से एक मन्दिर बनवाया गया । इन तीनों आचार्यों ने अपनी विस्तृत प्रशस्तियों में लाटवर्गटगण की पूरी प्रशंसा की है किन्तु काष्टासंघ का कोई उल्लेख नहीं किया है।

बागड संघ के आचार्य सुरसेन के उपदेश से प्रतिष्ठापित की गई एक प्रतिमा पर जो शिलालेख मिलता है, उस में भी काष्ठासंघ का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रतिमा का समय संवत् १०५१ हैं। वागड संघ के दूसरे आचार्य यशःकीर्ति ने जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला नामक प्रन्थ लिखा है। इस में भी काष्ठासंघ का कोई निर्देश नहीं हैं।

इन सब अनुलेखों पर से प्रतीत होता है कि सम्भवतः बारहवीं सदी तक माथुर, लाडबागड और बागड इन तीनों संघों का काष्टासंघ से कोई सम्बन्ध नहीं था। यहां स्मरण रखना चाहिये की नन्दीतट गच्छ के कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलते, यद्यपि इसी नाम के प्राम में काष्टासंघ की स्थापना कही गई है।

काष्ठासंघ का नाम दिल्ली के निकट जो काष्ठा नामक प्राम है उसी पर से पड़ा है। इस प्राम की स्थिति पहले काफी अच्छी थी। बारहवीं सदी में यहाँ टक्क वंश के शासकों की राजधानी थी<sup>1</sup> । किन्तु इस से पहले इस प्राम के कोई उल्लेख नहीं मिलते। इस से भी प्रतीत होता है कि माथुर इत्यादि संघों का बारहवीं सदी में एकीकरण हो कर ही काष्ठासंघ

६ पृ. १८३। ७ ए. इं., भा. २, पृ. २३७। ८ ज. ए. सो., भा. १९, पृ. ११०। ९ अनेकान्त, वर्ष २, पृ. ६८६।

१० स्टडीज इन इण्डियन लिटररी हिस्टरी, भाग. १ पृ. २९०। (प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ 'मदनपाल निषंद्ध' की रचना इसी स्थान के टक्क शासक मदनपाल द्वारा की गयी। भीरोज तुगलक की माता यहीं के टक्क शासक की पुत्री थी जिसके दो भाई सण्णपाल और मदनपाल पीछे मुसलमान हो गये थे। गुजरात के मुस्लिम शासक टांक इसी टक्क या टांक सण्णपाल व मदनपाल के वंशज थे।) दे., पी. वी. काण-हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पूना, भा. १।)

की स्थापना हुई होगी।

इस से देवसेन कृत दर्शनसार की स्थित काफी संशयास्पद हो जाती है। यहां स्मरण दिलाना उचित होगा कि यह संशयास्पदता अन्य साधनों से पहले भी व्यक्त हो चुकी है । काष्टासंघ के स्थापक कुमारसेन का समय दर्शनसार में संवत् ७५३ कहा गया है। किन्तु उनके गुरु विनयसेन के छोटे गुरुबन्धु जिनसेन का समय उनकी 'जयधवला टीका' की प्रशस्ति से शक ७५९ सुनिश्चित है । इसी प्रकार माथुरसंघ की स्थापना दर्शनसार के अनुसार आचार्य रामसेन द्वारा संवत् ९५३ में हुई थी । किन्तु संवत् १०५० में इस संघ के आचार्य अमितगति ने अपने पांच पूर्वाचार्यों का उल्लेख करते हुए भी रामसेन का स्मरण नहीं किया है ।

ऐसी स्थिति में यही मानना उचित होगा कि माथुर आदि चार संघों का एकीकरण हो कर बारहवीं सदी में काष्टासंघ की स्थापना हुई थी। सम्भवतः यह कार्य उन देवसेन का ही था जिन कीं चरणपादुकाएं संवत् १५४५ में स्थापित हुई थीं।

इससे उनका 'महाचार्यवर्य' यह विशेषण भी सार्थक सिद्ध होता है।

११ जैन हितैषी, वर्ष १३, पृ. २७१।

१२ कसाय पाहुड भा. १ प्रस्तावना, पृष्ठ ६९।

१३ जैन हितैषी, वर्ष, १३, पृ. २५९।

१४ जैन साहित्य और इतिहास, पृ. २८४।

### १३. काष्ट्रासंघ-माथुरगच्छ

#### लेखांक ५४१ - रामसेन

तत्तो दुसएतीदे महुराए माहुराण गुरुणाहो। णामेण रामसेणो णिप्पिच्छं वण्णियं तेण।।

( दर्शनसार ४० )

### लेखांक ५४२ - सुभाषितरत्नसन्दोह

अमितगति

आशीर्विध्वस्तकंतो विपुलशमभृतः श्रीमतः कान्तकीर्तिः। सूरेर्यातस्य पारं श्रुतसिळळिनिधेर्देवसेनस्य शिष्यः ॥ विज्ञाताशेषशास्त्रो व्रतसमितिभृतामप्रणीरस्तकोपः। श्रीमान मान्यो मुनीनाममितगतियतिस्त्यक्तनिःशेषसङ्गः ॥ ९१५ तस्य ज्ञातसमस्तशास्त्रसमयः शिष्यः सतामयणीः । श्रीमान्माथुरसंघसाधुतिलकः श्रीनेमिषेणोभवत् ॥ शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धृतमोहद्विषः। श्रीमान्माधवसेनसूरिरभवत् क्षोणीतले पूजितः ॥ ९१७ दलितमदनशत्रोभेव्यनिव्यीजबन्धोः। शमद्मयममूर्तिश्चन्द्रशुश्रोरुकीर्तिः ॥ अमितगतिरभू यस्तस्य शिष्यो विपश्चिद् । विरचितमिदमर्थ्यं तेन शास्त्रं पवित्रं ॥ ९१९ समारूढे पूतत्रिद्शवसति विक्रमनृषे। सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पञ्चाशद्धिके।। समाप्ते पञ्चम्यामवति धरणीं मुझनृपतौ । सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम् ॥ ९२२

( निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९०३ )

## लेखांक ५४३ - वर्धमान नीति

वन्दे मम गुरुं तं च नेमिषेणमुनीश्वरम् । परोपकारिणां धुर्यं चित्रं चारित्रमाश्रितम् ॥ ६९ माधवसेनं वंदे मुनिश्रेष्ठं महीतले । नौमि यदिच्छयैवायं प्रंथो हि निरमीयत ॥ ७० यामरसव्योमचंद्राब्दे तपस्यस्यासिते दले । अमितगतिमुनि एतापि (१) जयंति जयशालिनः ॥ ७१ (जैन मित्र २-१२-१९२०)

## लेखांक ५४४ - धर्मपरीक्षा

संवत्सराणां विगते सहस्रे ससप्ततौ विक्रमपार्थिवस्य । इदं निषिध्यान्यमतं समाप्तं जैनेन्द्रधर्मामृतयुक्तिशास्त्रम् ॥ ( जैन साहित्य और इतिहास पृ. १८१ )

#### लेखांक ५४५ - पञ्चसंग्रह

त्रिसप्तत्याधिकेब्दानां सहस्रे शकविद्विषः । मसूतिकापुरे जातिमदं शास्त्रं मनोरमम् ॥

[ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई ]

#### लेखांक ५४६ - तस्वभावना

वृत्तविंशशतेनेति कुर्वता तत्त्वभावनां । सद्योमितगतेरिष्टा निर्वृतिः क्रियते करे ।।

[ प्र. मू. कि. कापडिया, सूरत ]

#### लेखांक ५४७ - उपासकाचार

तस्माद्जायत नयादिव साधुवादः।
शिष्टार्चितोमितगतिर्जगति प्रतीतः॥
विज्ञातलौकिकहिताहितकृत्यवृत्तेः।
आचार्यवर्यपद्वीं द्धतः पवित्राम्॥ ६
अयं तडित्वानिव वर्षणं घनो।
रजोपहारी धिषणापरिष्कृतः॥
उपासकाचारमिमं महामनाः।
परोपकाराय महोन्नतोऽकृतः॥ ७

( अनंतकीर्ति ग्रंथमाला, बम्बई १९२२ )

## लेखांक ५४८ - द्वात्रिंशिका

यैः परमात्मामितगतिवंद्यः सर्वविविक्तो भृशमनवद्यः। शश्वद्धीते मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेतं विभववरं ते॥ ३२

( प्र. मू. कि. कापडिया, सूरत )

#### लेखांक ५४९ - आराधना

आराधना भगवती कथिता स्वशक्ता चिन्तामणि वितरितुं बुधचिन्तनानि । अह्नाय जन्मजलिंध तरितुं तरण्डं भव्यात्मनां गुणवती ददतां समाधिम् ॥ १२

ि जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३६ ]

## लेखांक ५५० - अर्थूणा मंदिर लेख

छत्रसेन

…तस्य पुत्रास्त्रयोभूवन् भूरिशास्त्रविशारदाः। आलोकः साहसाख्यश्च तल्लुकाख्यः परोनुजः ॥ ८ यस्तत्राद्यः सहजविशदप्रज्ञया भासमानः। स्वांतादर्शस्फुरितसकलैतिह्यतत्त्वार्थसारः ॥ ···यो माथुरान्वयनभस्तलतिग्मभानोः। व्याख्यानरंजितसमस्तसभाजनस्य ॥ श्रीछत्रसेनसुग्रोश्चरणारविद-। सेवापरोभवदनन्यमनाः सदैव ॥ ११ आयुस्तप्तमहींद्रसारनिहितस्तोकांबुवत्रश्वरं । संचित्य द्विपकर्णचंचलतरां लक्ष्म्याश्च दृष्ट्वा स्थिति । श्चात्वा शास्त्रसुनिश्चयात् स्थिरतरे नूनं यशः श्रेयसी। तेनाकारि मनोहरं जिनगृहं भूमेरिदं भूषणम् ॥ २२ · वर्षसहस्रे याते षट्षष्ठयुत्तरशतेन संयुक्ते । विक्रमभानोः काले स्थलिविषयमवति सति विजयराजे ॥ २५ विक्रम संवत् ११६६ वैशाख सुदि ३ सोमे वृषभनाथस्य प्रतिष्ठा ॥ ( हि. १३ पृ. ३३५ )

### लेखांक ५५१ - बिजौलियामंदिर लेख

गुणभद्र

श्रीमन्माथुरसंघेभूद् गुणभद्रो महामुनिः।
कृता प्रशस्तिरेषा च कविकंठविभूषणा।। ८७
ः प्रसिद्धिमगमद्देवः काले विक्रमभास्वतः।
पड्विंशद्वादशशते फाल्गुने कृष्णपक्षके।। ९१
वृतीयायां तिथौ वारे गुरौ तारे च हस्तके।
धृतिनामनि योगे च करणे तैतिले तथा।। ९२

( भा. २१ पृ. २२ )

## लेखांक ५५२ - देवी मूर्ति

लितकीर्ति

संवत् १२३४ वर्षे माघ सुदी ५ बुधे श्रीमान् माथुरसंघे पंडिता-चार्य धर्मकीर्ति शिष्य छछितकीर्तिः । वर्धमानपुरान्वये सा. प्रामदेव भार्या प्राहिणीः ।।

[ आमला Indian Culture वर्ष ११, पृ. १६८ ]

## लेखांक ५५३ - पट्कमोंपदेश

अमरकीर्ति

वारह सयइ ससत्तचयाछिहि विक्कमसंवच्छरहु विसालिह ॥
गणिह मि भद्दवयहु पक्खंतिर गुरुवारिम्म चउद्दिस वासिर ॥
इक्के मासे इहु सिम्मय सइं लिहियड आलसु अवहत्थिड ॥
परमेसर पइं णवरसभरिड विरइयड णेमिणाहहो चरिड ॥
अण्णु वि चिरत्तु सव्वत्थसहिड पयडत्थु महावीरहो विहिड ॥
तीयड चिरत्त जसहर णिवास पद्धिद्या बंधे किड पयासु ॥
टिप्पणड धम्मचिरयहो पयडु तिह विरयड जिह बुड्झेइ जडु ॥
सक्कयसिलोयविहि जिणयदिहि गुंफियड सुहासियरयणिही
धम्मोवएसचूडामणिक्खु तह झाणपईड जि झाणिसक्खु ॥
छक्कम्मुवएस सहु पवंध किय अडसंख सइ सच्चसंध ॥
सक्कयपाइयकव्यय घणाइं अवराइं कियइं रंजियजणाइं ॥

[ अ. ११ पृ. ४१४ ]

### लेखांक ५५४ - नेमिनाथचरित

ताह रिजाय वट्टंतए विक्कमकाि गए वारह सव चउआछए सुक्खु। सुहिवक्खमए भद्दवएहो सियपक्खेयारिस दिणि तुरिउ॥

( उपर्युक्त )

### लेखांक ५५५ - (पंचास्तिकाय)

गुणकीर्ति

संवत्सरेस्मिन् श्रीविक्रमादित्यगताब्दसंवत् १४६८ वर्षे आषाढ वदि २ शुक्रदिने श्रीगोपाचले राजाश्रीवीरम्मदेवविजयराज्य-प्रवर्तमाने श्रीकाष्टा-संघे माथुरगच्छे पुष्करगणे आचार्यश्रीभावसेनदेवाः तत्पट्टे श्रीसहस्रकीर्ति-देवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणकीर्तिदेवाः तेषामाम्नाये अयोतकान्वयपरमश्रावक-वंशिलगोत्रीयसंघाधिपति महराज तद्भार्या साध्वी जाल्ही एतेषां मध्ये संघइ महराजवधू साधुनरदेवपुत्री देवसिरी तथा इदं पंचास्तिकायसारयंथं लिखापितं ॥

( का. ४१२ )

## लेखांक ५५६ - १ मूर्ति

सं. १४७३ श्रावण वदी १ श्रीकाष्ठासंघे भ श्रीगुणकीर्ति सा. जिनदास ॥

( भा. प्र. पृ. ६ )

## लेखांक ५५७ - ( भविष्यदत्त पंचमी कथा ) यशःकीर्ति

संवत १४८६ वर्षे आषाढ वदि ७ गुरुदिने गोपाचलढुर्गे राजा इंगरसिंह राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे आचार्य श्रीसहस्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे आचार्यश्रीगुणकीर्तिदेवाः तच्छिष्य श्रीयशःकीर्ति-देवाः तेन निजज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं इदं भविष्यदत्त्तपंचमीकथा लिखापितं।

[ अ. ८ पृ. ४६५ ]

## लेखांक ५५८ - पांडव पुराण

सिरिकट्टसंघ माहुरहो गच्छ पुक्खरगणि सुणिवई विलच्छि ॥

संजायउ वीरजिणुक्कमेण परिवाडिय जइवर णिह्यएण ॥ सिरिदेवसेणु तह विमललेणु तह धम्मसेणु पुणु भावसेणु ॥ तहो पट्ट उवण्णउ सहसिकत्ति अणवरय भिमय जइ जासु कित्ति ॥ तह विक्खायउ गुणिकित्ति णामु तवतेए जासु सरीरु खामु ॥ तहो णियवंधउ जसिकत्ति जाउ आयरिय पणासिय दोसु वाउ ॥

[ अ. ७ पृ. १६३ ]

## लेखांक ५५९- रिट्ठनेमिचरिउ

गय तिहुयणसयंभु सुरठाणहो जं उच्त्ररिउ किंपि सुणियाणहो ।।
तं जसिकत्तिमुणिहि उद्धरियड । णिएवि सुत्तु हरिवंसच्छरियड ।।
णियगुरुसिरिगुणिकत्ति पसाए । किंउ परिपुण्णु मणहो अणुराए ॥
सरहसेणेदं सेठि आएसे । कुमरणयरि आविड सविसेसे ॥
गोवगिरिहे समीवे विसालए । पणियारहे जिणवरचेयालए ॥
भद्दवमासि विणासियभवकि । हुउ परिपुण्णु चडिहसि णिम्मिल ॥

[ जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३९३ ]

## लेखांक ५६० - आदिनाथ मृतिं

संवत १४९७ वर्षे वैसाख ए ग्रुके पुनर्वसुनक्षत्रे श्रीगोपाचलदुर्गे महाराजाधिराज राजा श्रीङ्रंग(रिसह) राज्य संवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे माधुर-गच्छे पुष्करगणे भ. गुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. यशःकीर्तिदेवाः प्रतिष्ठाचार्य पंडित रइधू तेषां आम्राये अप्रोतवंशे गोयलगोत्रे साधु ।।

(अ. १० पृ. ३८०)

### लेखांक ५६१ - सम्मइजिन चरिउ

सिरि अयरवालंकवंसिम सारेण।

दहएगपिडमाणपालण सणेहेण।

खेल्हाहिहाणेण णिमऊण गुरु तेण।

जसिकित्ति विणयत्तु मंडिय गुणोहेण।

सिसपहिजिणेंदस्स पिडमा विसुद्धस्स।

काराविया मइजि गोवायले तुंग।।

(अ. १० पृ. १११)

### लेखांक ५६२ -- आदिपुराण

सिरिगुणिकित्ति णामु जइपुंगमु तउ तवेइ जो दुविहु असंगमु ॥
पुणु तहु पट्टिय वरजसभायणु सिरिजसिकित्ति भव्वसुहदायणु ॥
तहु पयपंकयाहि पणमंतउ जा बुह णिवसइ जिणपयभत्तउ ॥
ता रिसिणा सो भणिउ विणोए हत्थु णिएवि सुमुहुत्ते जोए ॥
भो सिंघियसेणय सुसहाए होसि वियक्खणु मज्झु पसाए ॥
इय भणेवि मंतक्खर दिण्णउ तेणारहिउ तं जि अछिण्णउ ॥
चिरपुण्णे कइत्तगुणसिद्ध सुगुरूपसाए हुवउ पसिद्ध ।।

( हि. १३ पृ. १०४ )

### लेखांक ५६३ - ? यंत्र

मलयकीर्ति

संवत १५०२ वर्षे कार्तिक सुदि ५ भौमदिने श्रीकाष्टासंघे भ. श्रीगुण-कीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीयशकीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीमलैकीर्तिदेवान्वये साहु बरदेवा तस्य भार्या जैणी ॥

( अहार, अ. १० पृ. १५६ )

### लेखांक ५६४ - १ मृर्ति

सं. १५१० माघ सुदि १३ सौमे श्रीकाष्टासंघे आचार्य मलयकीर्ति-देवाः तयो प्रतिष्ठितम् ॥ (भा. प्र. पृ. १३)

## लेखांक ५६५ - [ समयसार ]

गुणभद्र

गगनावनिभूतेन्दुगण्ये श्रीविक्रमाद्गते । अब्दे राधे तृतीयायां शुक्कायां बुधवासरे ॥ २ जिनालयैराढ्यगृहैर्विमानसमैवरैश्चुन्बितवायुमार्गः । अदीनलोको जनभित्तसौख्यप्रदोस्ति गोपाद्रिरिहर्धिपूर्णः ॥ ३ श्रीतोमरानूकशिखामणित्वं यः प्राप भूपालशतार्चितां घिः । श्रीराजमानो हतशत्रुमानः श्रीडुंगरेंद्रोत्र नराधिपोस्ति ॥ ४ दीक्षापरीक्षानिपुणः प्रभावान् प्रभावयुक्तोद्यमदादियुक्तः ।

श्रीमाथुरान्कळळामभूतो भूनाथमान्यो गुणकीर्तिसूरिः॥ ५

···पट्टे तदीयेजनि पुण्यमूर्तिः श्रीमान् यशःकीर्तिरनल्पशिष्यैः ।। ६

· · तेजोनिधिः सूरिगुणाकरोस्ति पट्टे तदीये मलयादिकीर्तिः ॥ ७

ः पट्टे ततोस्यारिरनंगसंगभंगः कलेः श्रीगुणभद्रसूरिः ॥ ८ आम्नाये वरगर्गगोत्रतिलकं तेषां जनानंदकृत् । यो अन्वयमुखसाधुमहितः श्रीजैनधर्मावृतः ॥ दानादिव्यसनो निरुद्धकुनयः सम्यक्त्वरत्नांबुधिः । जन्नेसौ जिणदाससाधुरनघो दासो जिनांबिद्धयोः ॥ ९

(से. २४)

## लेखांक ५६६ - [ पंचास्तिकाय ]

संवत् १५१२ वर्षे माघ वदि २ बुधे श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे भ. श्रीगुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीयशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीमलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रदेवाः । भ. श्रीगुणभद्रेर्तिजकर्मक्षयाय इदं पंचास्तिकाय- शास्त्रं ब. धर्मदासाय प्रत्तं ॥

(का. ४१२)

## लेखांक ५६७ - [ ज्ञानार्णव ]

संवत १५२१ वर्षे असाढ सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोपाचलदुर्गे तोमर-वंशे राजाधिराजश्रीकीर्तिसिंहराज्ये प्रवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ. श्रीगुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीयशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रदेवाः तदाम्नाये गर्गगोत्रे ।।।

(अ. ५ पृ. ४०३)

## लेखांक ५६८ - आदिनाथ मृतिं

सं. १५२९ वै. सुदी ७ बुधे श्रीकाष्टासंघे भ. श्रीमलयकीर्ति भ. गुण-भद्राम्नाये अप्रोत्कान्वये भित्तलगोत्रः ॥

( भा. प्र. पृ. ८ )

## लेखांक ५६९ - आदिनाथ मूर्ति

सं. १५३१ फाल्गुण सुदी ५ शुक्रे श्रीकाष्ट्रासंघे भः गुणभद्राम्नाये जैसवाल सा. काल्हा भार्या जयश्री…॥

( भा. प. पू. ८ )

### लेखांक ५७० - नेमिनाथ मूर्ति

सं. १५३७ वैसाख सुदी १० बुधे काष्टासंघे भ. मलयकीर्ति भ. गुण-भद्राम्नाये अमोत्कान्वये गोयलगोत्रे सा. राजू भार्या जाल्ही ..... महाराज-श्रीकल्याणमञ्जराज्ये ॥

(भा. प्र. पृ. १४)

## लेखांक ५७१ - चौवीसी मृर्ति

संवत १५४८ वैशाख सुदि ५ काष्ठासंघे भ गुणभद्रदेवा सा छ्णा सुत तिहुणा॥

( फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०६ )

## लेखांक ५७२ - [ महापुराण-पुष्पदंत ]

संवत १५७५ वर्षे भादवा सुदि बुद्धदिने कुरुजांगलदेसे सुलितान-सिकंदरपुत्र सुलितान इत्राहिस राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तदाम्नाये जैसवालु चौ. टोडरमलु इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं ॥

(प्रस्तावना पृ. १५ माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई)

### लेखांक ५७३ - गुटक

स्वस्ति श्रीविक्रमार्कसंवत्सर १५०६ जेठ वदि १ पिडवा शुक्रदिने कुरुजांगलदेशे सुवर्णपथनाम्नि सुदुर्गे सिकंदरसाहि तत्पुत्र सुल्तान इन्नाहिस राज्य प्रवर्तमाने काष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे आचार्यश्रीमाह्यसेनदेवाः तत्पट्टे भ. उद्धरसेनदेवाः तत्पट्टे भ. देवसेनदेवाः तत्पट्टे भ. विमलसेनदेवाः तत्पट्टे भ. धर्मसेनदेवाः तत्पट्टे भ. भावसेनदेवाः तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. गुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. यशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. मलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ श्रीगुणभद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणचंद्र तिच्छिष्य त्रह्म मांडण एषां गुरूणामाम्नायेः।।

(अ. ५ ए. २५७)

#### लेखांक ५७४ - शांतिनाथचरित्र

(अ. ५ पृ. २५४)

## लेखांक ५७५ - ( धनदचरित्र )

अथ संवत्सरेस्मिन् श्रीनृपविक्रमादित्यराज्ये सं. १५९० वर्षे मार्ग-शिर सुदि ११ दिने बृहस्पतिवारे अश्विनीनक्षत्रे परिघजोगे श्रीकुरुजांगल-देशे सुलितान सुगल काबली हमायुराज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे माथुर-गच्छे पुष्करगणे भ. श्रीमलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तस्य शिष्य सुनि धर्मदास तस्य आम्नाये अत्रोतकवंशभूषणे गर्गगोत्र दहीर-पुरवास्तव्य श्रावकाचारिवचारणैकविदग्धान् सा. डाळ्ः।।

(अ. ५ पृ. ५०)

लेखांक ५७६ - ( उत्तरपुराण-पुष्पदंत )

भानुकीर्ति

संवत् १६०६ वर्षे मार्गिसर विद ८ अष्टमी तिथौ भृगुवासरे आदौ अक्षेपातारे मघानाभ्रि नक्षत्रे शुभनाभ्रि योगे भयाणाजनपदे अत्राह्याबाद शुभस्थाने सुरिसाह सळेमसाहि विजयराज्ये श्रीमत्काष्टासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे भः श्रीगुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भः श्रीयशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भः मलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भः श्रीगुणभद्रदेवाः तत्पट्टे भः श्रीभानुकीर्तिस्तदन्वये अग्रोतकान्वये गोयलगोत्रे एतेषां मध्ये सा रूपचंदेन उत्तरपुराणाख्यं शास्त्रं लिखाप्य भः श्रीभानुकीर्तये दत्तं निजज्ञानावणीकर्मक्षयनिमित्तं ॥

( म. प्रा. पृ. ७२३ )

### लेखांक ५७७ - [ अविष्यदत्तचरित ]

कुमारसेन

संवत् १६१५ वर्षे फागुण सुदि सप्तमी बुधवासरे अकवरराज्ये प्रवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तत्पट्टे भ श्रीभानुकीर्तिदेवाः तत्सिष्य मंडळाचार्य श्रीकुमारसेनदेवा तदा- न्नाये अप्रोतकान्वये गोइळगोत्रे ।।

(अ. ७ पृ. ५०)

## लेखांक ५७८ - जंबूस्वामिचरित-राजमछ

श्रीमित काष्ठासंघे माथुरगच्छेथ पुष्करे च गणे।
लोहाचार्यप्रभृतौ समन्वये वर्तमानेथ ॥ ६०
तत्पट्टे परममलयकीर्तिदेवास्ततः परं चापि।
श्रीगुणभद्रःसूरिर्भट्टारकसंज्ञकश्चाभूत् ॥ ६१
तत्पट्टमुचमुद्दयाद्रिमिवानु भानुः
श्रीभानुकीर्तिरिह्द भाति हतांधकारः।
उद्द्योतयन्निखलस्क्ष्मपदार्थसार्थान्
भट्टारको भुवनपालकपद्मबंधः॥ ६२
तत्पट्टमब्धिमभिवर्धनहेतुरिन्दुः
सौम्यः सदोद्यसयो लसदंशुजालैः।
बद्भावताचरणनिर्जितमारसेनो
भट्टारको विजयतेऽथ कुमारसेनः॥ ६३

[अध्याय १]

## लेखांक ५७९ - [ जंबुस्वामिचरित-राजमछ ]

अथ संवत्सरेस्मिन् श्रीनृपविक्रमादित्यगताब्दसंवत् १६३२ वर्षे चैत्र

सुदि ८ वासरे पुनर्वसुनक्षत्रे श्रीअर्गलपुरदुर्गे श्रीपातिसाहिजलालदीनअक-बरसाहिप्रवर्तमाने श्रीमत्काष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे लोहाचार्यान्वये भ. श्रीमलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीभानु-कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीकुमारसेननामध्यास्तदाम्नाये अग्रोतकान्वये भटानि-याकोलवास्तव्यसाधुश्रीनंदन एतेषां मध्ये परमसुश्रावकसाधुश्रीटोडरेन जंबूस्वामिचरित्रं कारापितं ॥

( माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई )

### लेखांक ५८० - पट्टावली

माधवसेन

श्रीमन्माधवसेनसाधुममहं ज्ञानप्रकाशोहसत्-स्वात्मालोकनिलीयमात्मपरमानंदोर्मिसंवर्मिनम्। ध्यायामि स्फुरदुप्रकर्मनिगणोच्छेदाय विष्वग्भवा-वर्ते गुप्तिगृहे वसन्नहरहर्मुक्त्यै स्पृहावानिव।। २२

( भा. १ कि. ४ पृ. १०४ )

### लेखांक ५८१ - पट्टावली

विजयसेन

समजिन जिनताशः क्षिप्तदुष्कर्मपाशः कृतशुभगतिवासः प्रोद्गतात्मप्रकाशः । जयित विजयसेनः प्रास्तकंदर्पसेनः तदनु मनुजवंद्यः सर्वभावैरिनंद्यः ॥ २३

[ उपर्युक्त ]

#### लेखांक ५८२ - पट्टावली

नयसेन

तत्पद्टपूर्वाचळचंडरिहममुनीश्वरोभूत्रयसेननामा । तपो यदीयं जगतां त्रयेपि जेगीयते साधुजनैरजस्त्रम् ॥ २५ यद्यस्ति शक्तिर्गुणत्रर्णनायां मुनीशितुः श्रीनयसेनसूरेः । तदा विहायान्यकथां समस्तां मासोपत्रासं परिवर्णयन्तु ॥ २६

( उपर्युक्त )

#### लेखांक ५८३ - पट्टावली

श्रेयांससेन

शिष्यस्तदीयोस्ति निरस्तदोषः श्रेयांससेनो मुनिपुंडरीकः। अध्यात्ममार्गे खलु येन चित्तं निवेशितं सर्वमपास्य कृत्यं।। २७ ( उपर्यक्तं पृ. १०५ )

लेखांक ५८४ - पट्टावली

अनंतकीर्ति

तत्पट्टथारी सुकृतानुसारी सन्मार्गचारी निजकृत्यकारी। अनंतकीर्तिर्मुनिपुंगवीत्र जीयाज्जगल्लोकहितप्रदाता॥ २९

[ उपर्युक्त ]

लेखांक ५८५ - पट्टावली

कमलकीर्ति

प्रसमरवरकीर्तेः सर्वतोनंतकीर्तेः गगनवसनपट्टे राजते तस्य पट्टे । सकलजनहितोक्तिः जैनतत्त्वार्थवेदी जगति कमलकीर्तिर्विश्वविख्यातकीर्तिः ॥ ३१

( उपर्युक्त )

लेखांक ५८६ - ? मूर्ति

संवत् १४४३ ज्येष्ठ सुदी ५ गुरौ महासारस्यज राजा नाथदेव राज्य-प्रवर्धमाने काष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे प्रतिष्ठा कमलकीर्तिदेव जैस-वाल विसाल रागा(संघा)चार्य ।।

[ मसाद, जैनमित्र २-८-१९११ ]

लेखांक ५८७ - पट्टावली

क्षेमकीर्ति

अध्यात्मिनिष्ठः प्रसरत्प्रतिष्ठः कृपाविरष्ठः प्रतिभाविरष्ठः । पट्टे स्थितस्य त्रिजगत्प्रशस्यः श्रीक्षेमकीर्तिः कुमुदेन्दुकीर्तिः ॥ ३३

(भा. १ कि. ४ पृ. १०५)

### लेखांक ५८८ - ( प्रवचनसार )

हेमकीर्ति

विक्रमादित्यराज्येसिम्धतुर्दशपरे शते। नवषष्ट्या युते किंनु गोपाद्रौ देवपत्तने ॥ ३ अनेकभूभुक्पद्पद्मलग्नस्तस्मित्रिवासी ननु पाररूपः। शृंगारहारो भुवि कामिनीनां भूभुकप्रसिद्धः श्रीवीरमेंद्रः ॥ ४ ः श्रीकाष्ठसंघे जगति प्रसिद्धे महद्गणीचे त्रयमाथुरान्वये । सदा सदाचारविचारदक्षे गणे सुरम्ये वरपुष्कराख्ये ॥ ८ मुनीश्वरोभूत्रयसेनदेवः कृशाष्टकर्मा यशसां निवासः। पट्टे तदीये मुनिरश्वसेन आसीत्सदा ब्रह्मणि दत्तचेताः ॥ ९ पट्टे तदीये शुभकर्मनिष्ठोप्यनंतकीर्तिर्गुणरत्नवार्धः। मुनीश्वरोभूजिनशासनेंदुस्तत्पदृधारी भुवि क्षेमकीर्तिः ॥ १० पट्टे तदीये ननु हेमकीर्तिस्तपःप्रभानिर्जितभानुभानुः। रत्नत्रयालंकतधर्ममूर्तिर्यतीश्वरोभूज्जगति प्रसिद्धः ॥ ११ ...पारावारो हि लोके यो जनानिमिषसेवितः। देवकीर्तिमुनिः साक्षात् परं क्षारविवर्जितः ॥ १३ व्याख्यायैव गुरुः साक्षात् पशुधर्मविनिर्गतः । पद्मकीर्तिमुनिर्भाति परं रागविवर्जितः ॥ १४ ः प्रतापचंद्रो हि मुनिप्रधानः स्वव्याख्यया संजितसर्वलोकः। नियांत्रितात्मीयमनोविहंगो विवादिभूभृत्कुलिशो नितांतः ॥ १६ गुणरत्नैरकूपारो भवभ्रमणशंकितः। हेमचंद्रो यतिः साक्षात् परं प्राहविवर्जितः ॥ १७ पद्मकीर्तिमुनेः शिष्यो गुणरत्नमहोनिधिः। ब्रह्मचारी हरीराजः शीलव्रतविभूषितः ॥ १९

( रायचंद्र शास्त्रमाला, बम्बई १९३५)

### लेखांक ५८९ - आराधनासारटीका

अश्वसेनमुनीशोभूत् पारदृश्वा श्रुतांबुधेः । पूर्णचंद्रायितं येन स्याद्वादिषुठांवरे ॥ १ श्रीमाथुरान्वयमभूदिधपूर्णचंद्रो निर्धृतमोहतिमिरप्रसरो मुनींद्रः। तत्पट्टमंडनमभूत् सदनंतकीर्ती-ध्यानामिद्ग्धकुसुमेषुरनंतकीर्तिः॥ २ काष्टासंघे भुवनविदिते क्षेमकीर्तिस्तपस्वी ळीळाध्यानप्रसमरमहामोहदावानळाभः। आसीदासीकृतरतिपतिर्भूपतिश्रेणिवेणी--प्रत्यमस्रवत्सहचरपदद्वंद्वपद्मस्ततोपि ॥ ३ तत्पट्टोदयभूधरेतिमहति प्राप्तोदये दुर्जयं रागद्वेषमहांधकारपटलं संवित्करैद्रियन्। श्रीमान् राजति हेमकीर्तितरणिः स्फीतां विकाशिश्यं भव्यांभोजचये दिगंबरपथालंकारभूतो द्धत्॥ ४ विदितसमयसारज्योतिषः क्षेमकीर्ते (तें)-हिंमकरसमकीर्तिः पुण्यमूर्तिर्विनेयः। जिनपतिशुचिवाणीस्फारपीयूषवापी-स्तपनशमिततापो रत्नकीर्तिश्चकास्ति ॥ ५ आदेशमासाच गुरोः परात्मप्रवोधनाय श्रुतपाठचंचु । आराधनाया मुनिरत्नकीर्तिष्टीकामिमां स्पष्टतमां व्यथत्त ॥ ६ [ माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई ]

लेखांक ५९० - चंद्रप्रभमृति

कमलकीर्ति

संवत १५०६ वर्षे ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्रे काष्ठासंघे श्रीकमलकीर्तिदेवाः तदाम्राये सा. थिरू स्त्री भानदे पुत्र सा. जयमाल जाल्हण ते प्रणमंति महाराज पुत्र गोशल ॥

(भा. प्र. पृ. १३)

लेखांक ५९१ - (भविसत्तकहा)

प्रमदांबरसद्द्रव्यसंमिते समये वरे । कार्तिके मासि शुक्वायां पंचम्यां भौमवासरे ॥ गोपाचल्लमहादुर्गे चतुर्वर्णसमाकुले । निजधिस्पर्धितस्वर्गे पुरे जिनमतोदये ॥ तत्रास्ति नरेंद्रो हि धरे वादीभकेशरी।
डुंगरेंद्रोन्यराजेंद्रमंडलीमहितो महान्।।
श्रीकाष्ठासंघविख्यातमाथुरान्वयसन्मणी।
गणेशगणसंभूतिसत्खनी पुष्करे गणे।।
श्रीगौतमान्वयायातानंतकीर्तः पदाप्रणीः।
पट्टाचार्यो हि तेजस्वी कंजकीर्तिरभूद्यमी।।
जैनागमाध्यात्मविचारदक्षो
व्यक्तीकृतात्मार्थपरार्थदक्षः।
तस्यास्ति पट्टे मुनिवृन्दवन्दःः
श्रीक्षेमकीर्तिर्वरपुण्यमूर्तिः।।
पट्टोदयाद्रिशिखरे मुनिहेमकीर्तेः
प्राप्तोदयः कमलकीर्तिरखंडकीर्तिः।
साहित्यलक्षणविवादपट्टः प्रमाणी
मिथ्यात्ववादिकुमुदाकरचंडरिहमः।।
तेषामाम्राये ....।

[म. प्रा. पृ. ७५६]

## लेखांक ५९२ - महावीर मृतिं

सं. १५१० वर्षे माघ सुदि ८ सोमे काष्टासंघे भ. कमलकीर्तिदेव अम्रोत्कान्वये गर्गगोत्रे तारन भा. देन्ही पुत्र सहय भा. वारु पुत्र षेमचंद प्रणमंति ॥

[ भा. प्र. पृ. ५ ]

## लेखांक ५९३ - ? मृर्ति

ग्रुभचंद्र

संवत १५३० वर्षे माघ सुदि ११ शुक्रे श्रीगोपाचलदुर्गे महाराजा-श्रीकीर्तिसिंघदेव काष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे म. श्रीहेमकीर्ति तत्पट्टे म. कमलकीर्ति तत्पट्टे म. शुभचंद्रदेव तदाम्नाए अत्रोतकान्वये गर्गगोत्रे सं....।

[रणथंभीर, अ. ८ पृ.४४८ ]

## लेखांक ५९४ - हरिवंशपुराण-रइधू

कमलिकित्ति उत्तम खमधारउ भव्वहि भवअंबोणिहितारउ। तस्सपट्टकणयिद्दपरिद्विउ सिरिसुहचंदु सुतवउक्कंठिउ।।

[ अ. ११ पृ. २६८ ]

#### लेखांक ५९५ - दशलक्षण यंत्र

यशःसेन

सं. १६३९ वैशाख विद ८ चंद्रवासरे श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ. श्रीकमलकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. यशः-सेनदेवाः तदास्राये पद्मावतीपुरवालान्वये साव होरगूः ।।

[ फतेहपुर, अ.११ पृ. ४०८ ]

#### लेखांक ५९६ - अमरसेनचरित-माणिक्यराज

पद्मनंदी

सिरि खेमिकित्तिपट्टिह पवीणु सिरिहेमिकित्ति जि हयउ वासु।
तहु पट्ट वि कुमरिवसेण णामु
तहु पिट्ट णिविद्धिउ बुहपहाणु सिरिहेमचंदु मयतिमिरभाणु।
तं पिट्ट धुरंधरु वयपवीणु वर पोमणिदि जो तबह खीणु।
तं पणिविवि णियगुरु सीलखाणि
विकासरायहु ववगइ कालइ लेसु मुणीस वि सर अंकालइ।
धरणि अंक सहु चइत वि मासे सिणवारे सुयपंचिमिदिवसे।।

(अ. १० पृ. १६१)

## लेखांक ५९७ - शिलालेख

यशःकीर्ति

विक्रमादित्य संवत १५७२ वर्षे वेशाख सुदी ५ वार सोमे भ. श्रीजश-कीर्ति राजश्रीकला भार्या सौनवाई विजयी राज इर्दा धूलेव श्रामं प्रति श्रीऋषभनाथ प्रणम्य प्रणम्य शक्तिष्ठाष्टासंघे बाजा न्यात काश्यपगोत्र राकडिया हिसा मंडप नव चूकीय ।।।

िकशिरयाजी, वीर २ पृ. ४५९ ]

### लेखांक ५९८ - लाटीसंहिता-राजमछ

श्रीमित काष्टासंघे माथुरगच्छेथ पुष्करे च गणे।
लोहाचार्यप्रभृतौ समन्वये वर्तमाने च ॥ ६४
आसीत् सूरिकुमारसेनविदितः पृहस्थमहारकः ॥ ६५
तत्पट्टेजिन हेमचंद्रगणभृत् भृहारकोर्वीपितः ॥ ६६
तत्पट्टेभवदहेतामवयवः श्रीपद्मनंदी गणी ॥ ६७
तत्पट्टे परमाख्यया मुनियशःकीर्तिश्च भृहारको
नैर्युष्यं पद्माहतं श्रुतबलादादाय निःशेषतः।
सपिद्वुग्धद्धीश्चुतैलमिखलं पंचापि यावद्रसान्
त्यक्त्वा जन्ममथं तदुप्रमकरोत् कर्मक्षयार्थं तपः ॥ ६८

[अध्यायं १]

### लेखांक ५९९ - मुगति शिरोमणि चूनडी

महेंद्रसेन

अरे राज छवछी जहांगीरका फिरिय जगित तिस आिन ही। शिश रस वसु विंदा धरही संवत मुनहु सुजानही।। गुरु मुनि माहेंद्रसेनजी पदपंकज नमुं तास ही। सहर सुहाया बूढियै कहत भगौतीदास ही।। ३५

(円. ३६)

### लेखांक ६०० - अनेकार्थ नाममाला

सोलह सय रु सतासियइ साढि तीज तम पाखि ॥
गुरु दिन श्रवण नक्षत्र भिन प्रीति जोगु पुनि भाषि ॥ ६६
साहिजहांके राजमिह सिहरिदनगर मंझारि ।
अर्थ अनेक जु नामकी माला भिनय विचारि ॥ ६७
गुरु गुणचंदु अनिंद रिसि पंच महाब्रतधार ।
सकलचंद तिस पट्ट भिन जो भवसागर तार ॥ ६८
तासु पट्ट पुनि जानिए रिसि मुनि माहिंदसेन ।
भट्टारक मुवि प्रगट जसु जिनि जितियो रिण मैन ॥ ६९

···· किव सु भगौतीदासु। तिनि लघुमित दोहा करे वहुमित करहु न हासु॥ ७०

[अ.५ पृ. १५]

### लेखांक ६०१ - ज्योतिपसार

वर्षे षोडशशतचतुर्नवितिमिते श्रीविक्रमादित्यके पंचम्यां दिवसे विशुद्धतरके मास्याश्विने निर्मेले । पश्चे स्वातिनक्षत्रयोगमहिते वारे बुधे संस्थिते राजत्साहिसहावदीनभुवने साहिजहां कथ्यते ॥ श्रीभट्टारकपद्मनंदिसुधियो देवा वभूवुर्भुवि काष्ठासंघशिरोमणीभ्युदयदे ख्याते गणे पुष्करे । गच्छे माथुरनाम्नि जोजतिवरा कीर्तिर्यशः तत्पदात् तत्पट्टे गुणचंद्रदेवगुणिनस्तत्पट्टपूर्वाचले ॥ सूर्याभाः सकलादिचंद्रगुरवस्तत्पट्टशोभाकराः संजाता हि महेंद्रसेनविपुला विद्यागुणालंकृताः ॥ अधिमानके देहरइं नौतन कोट हिसार । दास भगौतीने भन्यो सो पुणु परोपकारि॥

(म. २)

## लेखांक ६०२ - वैद्यविनोद

( म. ३ )

## लेखांक ६०३ - बृहत् सीता सतु

देसकोस गजि बाज जासु नमिह नृप क्षत्रपति । जहांगीरकौ राज सीता सतु मै भनि किया ॥ ८० गुरु गुणचंद आनंदसिंधु बखानिये।
सकलचंद तिस पट्ट जगत तिस जानिये।
तासु पट्ट जसु नाम खमागुनमंडनो।
परहां गुरु मुनि माहिंदसेन मुणहु दुख खंडणो॥ ८१
गुरु मुनि माहिंदसेन भगोती तिस पद पंकज रैन भगोती।
किसनदास वणिड तनुजभगोती तुरिये गहिड ब्रत मुनि जु भगोती।।
नगर बूढिये वसे भगोती जन्मभूमि है आसि भगोती।

(अ. ११ पृ. २०५)

## लेखांक ६०४ - ( नवांककेवली )

श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भः श्रीगुणचंद्रदेवाः तत्पट्टे भः श्रीसकलचंद्रदेवाः तत्पट्टे भः श्रीमाहेंद्रसेनदेवाः तत्शिष्य पं. भगौतीदास तेनेदं गोतमस्वामि नवांककेवली लिपिकृतः। वाई मथुरा पठनार्थं लिखापितं अर्गलपुरस्थाने ॥

(4. ४)

## लेखांक ६०५ - [ द्वात्रिंशदिंद्र केवली ]

श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ. श्रीमाहेंद्रसेन तत्रिष्य पं. भगोतीदासेन तेनेदं द्वात्रिंशत् इंद्रकेवळी गौतमस्वामिगाथाकृतं। ततो वचनिका कृतं।।

( म. ५ ) .

### लेखांक ६०६ - लाटीसंहिता

क्षेमकीर्ति

श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सित ॥ सहैकचत्वारिंशद्भिरव्दानां शतषोडश् ॥ २ तत्रादि चाश्विनी मासे सितपक्षे शुभान्विते । दशम्यां च दाशरथे शोभने रिववासरे ॥ ३ अस्ति साम्राज्यतुल्योसौ भूपतिश्चाष्यकब्बरः । महद्भिर्मंडलेशेश्च चुंबितांहिपदांबुजः ॥ ४ अस्ति दैगंबरो धर्मो जैनः शमैंककारणम् । तत्रास्ति काष्ठासंघश्च क्षालितांहःकदम्बकः ॥ ५
तत्रापि माथुरो गच्छो गणः पुष्करसंज्ञकः ।
छोहाचार्यान्वयस्तत्र तत्परंपरया यथा ॥ ६
नाम्ना कुमारसेनोभूद्भट्टारकपदाधिपः ।
तत्पट्टे हेमचंद्रोभूद्भट्टारकार्शरोमणिः ॥ ७
तत्पट्टे पद्मनंदी च भट्टारकनभोंग्रुमान् ।
तत्पट्टेभूद्भट्टारको यशस्कीर्तिस्तपोनिधिः ॥ ८
तत्पट्टेभूद्भट्टारको यशस्कीर्तिस्तपोनिधिः ॥ ८
तत्पट्टे क्षेमकीर्तिः स्यादद्य भट्टारकामणीः ।
तदाम्नाये सुविख्यातं पत्तनं नाम डौकिनि ॥ ९
तत्रत्यः श्रावको भारः ।। १०
एतेषामस्ति मध्ये गृहवृषरुचिमान् फामनः संघनाथ—
स्तेनोचैः कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम छाटी ।
श्रेयोर्थ फामनीयैः प्रमुदितमनसा दानमानासनादैः
स्वोपज्ञा राजमह्नेन विदितविदुषाम्नायिना हैमचंद्रे ॥ ३८
(माणिकचन्द्र प्रंथमाला, बम्बई १९२७)

लेखांक ६०७ - पट्टावली

त्रिभुवनकीर्ति

श्रीमच्छ्रीक्षेमकीर्तिः सकलगुणनिधिर्विष्टपे भूरिपूज्यः तेषां पट्टे समोदः समजनि मुनिभिः स्थापितो शास्त्रविद्धिः। श्रीः रे हिसारे सुयतिततिवराः सिक्त्रयोद्योतपुंजे सोनंदं तासु सेन्यस्त्रिभुवनपुरतःकीर्तिपः सूरिराजः॥ ४३

[ भा. १ कि. ४ पृ. १०६ ]

लेखांक ६०८ - पट्टावली

सहस्रकीर्ति

धात्रीमंडलमंडनस्तु जयतात् श्रीसहस्रकीर्तिर्गुरुः राजद्राजकयातिसाहिविदितो भट्टारकाभूषणः । वर्षे वह्नितगांकचंद्रकमिते शुच्यार्यनम्ने दिने पट्टेभूत् स च यस्य वै त्रिभुवनाद्याकीर्तिपट्टे स्थिते ॥ ४५

(भा.१ कि. ४ पृ. १०८)

### लेखांक ६०९ - दशलक्षण यंत्र

सं. १६८५ माह सुदि ५ गुरुवासरे श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्कर-गणे लोहाचार्याम्नाये भ. श्रीयशःकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीक्षेमकीर्ति तत्पट्टे भ. त्रिभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्ति शिष्य जयकीर्ति तदाम्नाये पातिसाह श्रीसाहजांह खूरम दिल्ली राज्ये क्यामखां वंशे फतेहपुरे दिवान अलीखां तत्पुत्र दिवान श्रीदौलतखां राज्ये गर्गगोत्र सा. सांतू भ. श्रीसहस्रकीर्ति-उपदेशे सा. माला दशलक्षणीयंत्रं प्रतिष्ठापितं फतेहपुरमध्ये।

(अ. ११ पृ. ४०८)

### लेखांक ६१० - चरणपादुका

संवत १६८८ वर्षे फागुण सुदि ८ शनिवासरे श्रीकाष्टासंघे माथुर-गच्छे पुष्करगणे तदाम्नाये भ. जसकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. क्षेमकीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीत्रिभुवनकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्ति तस्य शिष्यणी अर्जिका श्रीप्रतापश्री कुरुजंगल देशे सपीदों नगरे गर्गगोत्रे चो. इंद्र सज्जनस्य भार्या ४ प्रसुखो भार्या तस्य पुत्री दमोदरी द्वितीय नाम गुरुमुख श्रीप्रतापश्री… पादुका करापित कर्मक्षयनिमित्तं शुभं भवतु ॥

( भा. ७ पृ. १६ )

#### लेखांक ६११ - ऋषिमंडल यंत्र

सं. १७५५ फाल्गुण सुदि १२ बृहस्पतिवारे काष्ठासंघे माथुरगच्छे ... भ. त्रिभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्ति तत् शिष्य दीपचंद तदान्नाये अम्रोकार पंचे हिसार वास्तव्य साह श्रीगिरधरदास तद् भार्या कतरणी ...।

[अ. ११ पृ. ४०९].

## लेखांक ६१२ - कूपलेख

महीचंद्र

श्रीभगवतजी सत्य सं. १७३९ वर्षे मिति जेष्ठ सुदि ३ राज्य श्रीदिवान-दीनदारखां गुरु श्री १०८ भ. श्रीमहीश्चंद्रजी व सकल श्रावक फतेहपुर का पुन्यनिमित्त जलथानक करायो सर्वको शुभकारक भवत ॥

(अ. ११ पृ. ४०५)

### लेखांक ६१३ - मंदिर लेख

देवेंद्रकीर्ति

संवत १५०८ मिती फागुन सुदि २ साह श्रावक तोहण देवराकी नीव डलवाई। संवत १७७० मिती फागुन सुदि २ भ. श्रीखेमकीर्ति त. भ. सहस-कीर्ति त. भ. महीचंद्र त. भ. देवेंद्रकीर्ति तत आम्नाय चौधरी सवमल तस्य पुत्र चौधरी रुपचंद वा सकल पंच श्रावक मिलकर देहराकी मरम्मत कराई॥ ( फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०५ )

### लेखांक ६१४ - शिखर माहातम्य

जगतकीर्ति

काष्टासंघ ओर माथुर गच्छे पोष्कर गण कहो सुभ दछे। लोहाचार्य आमणाय जो कही हिसार पद मनोहर सही॥ ३२ भट्टारक सहसकीर्ति जान भन्यपयोजप्रकासण भाण । तासु पद महेंद्रकीर्ति जाण विद्यागुणभंडार सुजाण ॥ ३३ देवेंद्रकीर्ति तत्पद बखाण शील्रिसरोमणि ःकी खाण। तिनके पद परम गुणवान जगतकीर्ति भट्टारक जान ॥ ३४ शिष्य लालचंद्र सुदि भाषा रचि बनावे। येक चित्त सुने पढे ते भन्य सिवकू जाय ॥ ३५ संमत अठरासै भले व्यालिस ऊपर जान। पाछै फाल्गुण सुक्ककू संपूर्ण प्रंथ बखाण ॥ ३६

( ना. १०७)

## लेखांक ६१५ - दशलक्षण यंत्र

ललितकीर्ति

सं. १८६१ शक १७२६ मिती वैशाख सुदी ३ शनिवार श्रीकाष्टासंघे माथुरगच्छे ...भ. देवेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. जगत्कीर्ति तत्पट्टे भ. छितकीर्ति तदाम्नाये अप्रोतकान्यये गर्गगोत्रे साहजी जठमळजी तत् भार्या कृषा... श्रीबृहत् दशलक्षण यंत्र करापितं उद्यापितं फतेहपुरमध्ये जती हरजीमल श्रीरस्तु सेखावत लक्ष्मणसिंहजी राज्ये।

(अ. ११ पृ. ४०९)

### लेखांक ६१६ - मंदिर लेख

संवत १८८१ मिते मार्गशीर्ष शुक्क षष्ठयां शुक्रवासरे काष्ठासंघे माथुरगच्छे ......भ. श्रीजगत्कीर्तिस्तत्पट्टे भ. श्रीलितकीर्तिजित्तदाम्नाये अमोतकान्वये गोयल गोत्रे प्रयागनगरवास्तव्य साधुश्रीरायजीमल ...साधुश्री- हीरालालेन कौशांबीनगरबाह्य प्रभासपर्वतोपरि श्रीपद्मप्रभजिनदीक्षाह्वान-कल्याणकक्षेत्रे श्रीजिनिबवप्रतिष्ठा कारिता अंगरेजबहादुरराज्ये सुमं।

[पभोसा, एपियाफिया इंडिका २ पृ. २४४ ]

## लेखांक ६१७ - महापुराणटीका

वर्षे सागरनागभोगिकुमिते मार्गे च मासेऽसिते
पक्षे पक्षतिसत्तिथौ रिविदिने टीका कृतेयं वरा ।
काष्ट्रासंघवरे च माथुरवरे गच्छे गणे पुष्करे
देवः श्रीजगदादिकीर्तिरभवत् ख्यातो जितात्मा महान् ॥
तिच्छुष्येण च मन्दतान्वितिधया भट्टारकत्वं यता
शुम्भद्वै छिलतादिकीर्त्यभिधया ख्यातेन छोके ध्रुवम् ॥

(प्रस्तावना पृ. १५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५१)

## लेखांक ६१८ - चंद्रप्रभमृतिं

राजेंद्रकीर्ति

सं. १९१० मिती माघ सुदी १४ शनि काष्टासंघे छोहाचार्याम्नाये भ. राजेंद्रकीर्तिदेवास्तदाम्नाये अम्रोत्कान्वये वातिलगोत्रे साधुश्रीसाखीलाल तत्पुत्र सुनिसुत्रतदासेन सकलभातृवर्गसिद्धयर्थं श्रीजिन्धिंव प्रतिष्ठा कारापितं ॥

( भा. प्र. पृ. १ )

## लेखांक ६१९ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १९२३ मिती द्वितीय जेठ सुदि १० छोहाचार्याम्नाये भे. राजेंद्र-कीर्तिदेवास्तदाम्नाये अम्रोतकान्वये वासल गोत्रे साहू जिनवरदास॥

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०७)

## लेखांक ६२० - नेमिनाथ मूर्ति

संवत १९२९ वैसाख सुदि ३ भः राजेंद्रकीर्ति तदाम्नाये अमोतका-न्वये साहु मूभीलाल भार्या श्रेयांशकुमारी तया प्रतिष्ठा कारापितं ॥

( उपर्युक्त )

लेखांक ६२१ - पट्टावली

मुनींद्र कीर्ति

एवो निजगुरुपट्टं प्राप्याध्यासीन्मुनींद्रशुभकीर्तिः । युगयुगश्चेद्विकवर्षे वीरस्याहो गतो हि सुरलोकं ॥ ५३

( भा. १ कि. ४ पृ. १०७)

### काष्ट्रासंघ-माथुर गच्छ

इस गच्छ का नाम मथुरा नगर से लिया गया है। 18 दर्शनसार के अनुसार संवत् ९५३ में रामसेन इस संघ के आचार्य थे। उन ने निः पिच्छ का उपदेश दिया अर्थात् मुनियों के लिए पिच्छी के धारण का निषेध किया [ ले. ५४१ ]।

इस संघ के पहले ऐतिहासिक उल्लेख आचार्य अमितगित के प्रन्थों में पाय जाते हैं। आप की गुरुपरम्परा देवसेन—अमितगित—नेमि- पेण-माधवसेन अमितगित इस प्रकार थी। आप ने संवत् १०५० में मुंजराज के राज्यकाल में सुभाषितरत्नसन्दोह लिखा, संवत् १०६८ में वर्धमाननीति की रचना की, संवत् १०७० में धर्मपरीक्षा तथा संवत् १०७३ में पंचसंग्रह का लेखन पूर्ण किया। तत्त्वभावना, उपासकाचार, द्वात्रिंशिका और आराधना ये आप के अन्य ग्रन्थ हैं (ले. ५४२–४९)। १६

माथुर संघ के दूसरे प्राचीन आचार्य छत्रसेन थे। आप के शिष्य आछोक ने संवत् ११६६ में परमार विजयराज के राज्यकाल में कि ऋषभ-नाथ का मन्दिर बनवाया [ ले. ५५० ]।

इस संघ के तीसरे ज्ञात आचार्य गुणभद्र हैं। आप ने संवत् १२२६ में बनवाये गये पार्श्वनाथ मन्दिर की विस्तृत प्रशस्ति लिखी है [ ले. ५५१ ]। यह मन्दिर चौहान वंशीय सोमेश्वर के राज्यकाल में बना था। '

९६ अमितगति के विषय में विस्तृत विवेचन देखिए—जैन साहित्य और इतिहास पृ. १७२

९७ इस लेख के अतिरिक्त विजयराज के अन्य उल्लेख ज्ञात नहीं हैं।

९८ सोमेश्वर चौहान वंश के अन्तिम राजा पृथ्वीराज के पिता थे। इन का राज्यकाल निश्चित नहीं है।

९५ इस गच्छ के उत्तर कालीन विशेषणों में पुष्कर गण और लोहाचार्या-म्नाय का अन्तर्भाव होता है। पुष्करगण के विषय में सेनगण के हिन्दी सार का आरम्भ देखिए। लोहाचार्य से सम्भवतः अंगज्ञानी आचार्यों में अन्तिम आचार्य लोहार्य का अभिप्राय है-प्रस्तावना प्रकरण २ देखिए।

धर्मकीर्ति के शिष्य लिलतकीर्ति इस संघ के चौथे प्राचीन आचार्य हैं। आप ने संवत् १२३४ में एक देवीकी मूर्ति प्रतिष्ठित की थी [ले. ५५२]।

पांचवे प्राचीन आचार्य अमरकीर्ति ने अपनी गुरुपरम्परा अमितगति—शान्तिषेण-अमरसेन-श्रीषेण-चन्द्रकीर्ति—अमरकीर्ति इस प्रकार दी
है। अप ने संवत् १२४४ में नेमिनाथचरित की तथा संवत् १२४७ में षट्कमोंपदेश की रचना की [ले. ५५३—५४]। द्वितीय प्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि आप ने महावीरचरित, यशोधरचरित, धर्मचरितटिप्पण, सुभाषितरत्निधि, धर्मोपदेशचूडामणि, ध्यानप्रदीप आदि प्रन्थ लिखे थे।

मध्यकालीन माथुरगच्छ परम्परा का आरम्भ माधवसेन ' से होता, है। आप के दो शिष्य उद्धरसेन और विजयसेन से दो परम्पराएं आरम्भ हुई। अनुश्रुति के अनुसार माधवसेन दिल्ली के बादशाह अल्लाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुए थे ि ले. ५७३,५८० तथा इन के मूल सन्दर्भ ]।

उद्धरसेन के बाद क्रमशः देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, सहस्रकीर्ति और गुणकीर्ति भद्दारक हुए (ले. ५७३,५५८)। गुणकीर्ति की आम्नाय में संवत् १४६८ में ग्वालियर में राजा वीरमदेव के राज्यकाल

९९ गुरुपरम्परा निदर्शक मूल पद्य हों प्राप्त नहीं हो सके। यह पं. पर-मानन्द के अनुवाद पर से ली गई है [ अनेकान्त व. ११ ए. ४१५ ]

१०० पट्टावली में माधवसेन से पहले क्रनशः जयसेन, वीरसेन, ब्रह्ससेन, फ्रद्रसेन, भद्रसेन, कीर्तिषेग, जयकीर्ति, विश्वकीर्ति, अभयकीर्ति, भ्तिसेन, भाव-कीर्ति, विश्वचन्द्र, अभयचन्द्र, माधचन्द्र, नेमिचन्द्र, विनयचन्द्र, बालचन्द्र, त्रिमुवनचन्द्र, रामचन्द्र, विजयचन्द्र, यशःकीर्ति, अभयकीर्ति, महासेन, कुन्दकीर्ति, त्रिमुवनचन्द्र, रामसेन, हर्षसेन, गुणसेन, कुमारसेन, तथा प्रतापसेन इन का उद्घेख हुआ है।

में'' अगरवाल साध्वी देवश्री ने पंचास्तिकाय की प्रति लिखवाई थी [ ले. ५५५ ]। आप ने संवत् १४७३ में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ५५६)।

गुणकीर्ति के पष्टशिष्य यशःकीर्ति हुए। आप ने ग्वालियर में डूंगर-सिंह के राज्यकाल में '' संवत् १४८६ में भविष्यदत्तपंचमीकथा की एकप्रति लिखी [ले. ५५७]। आप ने पांडवपुराण लिखा तथा त्रिमु-वन स्वयंभू कृत अरिष्टनेमिचरित की एक अधूरी प्रति को स्वयं पूरा किया [ले. ५५८-५९]।

यशः कीर्ति के शिष्य पंडित रइधू ने संवत् १४९७ में ग्वालियर में इंगरिसंह के राज्यकाल में एक आदिनाथ मूर्ति स्थापित की [ले. ५६०]। इन के सन्मतिजिनचरित से पता चलता है कि अगरवाल जाति के क्षुष्ठक खेल्हा ने ग्वालियरमें चंद्रप्रभ की उत्तुंग मूर्ति करवाई थी [ले. ५६१]। १९०३ यशः कीर्ति से गुरुमन्त्र पा कर सिंहसेन ने आदिपुराण की रचना की [ले. ५६२]।

यशःकीर्तिं के पृष्टशिष्य मलयकीर्ति हुए। आप ने संवत् १५०२ में एक यंत्र तथा संवत् १५१० में एक मूर्तिं स्थापित की [ले. ५६३ – ५६४]।

मलयकीर्ति के अनन्तर गुणभद्र भद्दारक हुए। इन के आम्नाय में अगरवाल जिनदास ने संवत् १५१० में ग्वालियर में डूंगरसिंह के राज्य-काल में समयसार की एक प्रति लिखवाई [ले. ५६५]। संवत् १५१२ में गुणभद्र ने पंचास्तिकाय की एक प्रति ब्रह्म धर्मदास को दी [ले.

१०१-१०२ तोमखंश का इतिहास अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। वीरमदेव, इंगरसिंह, कीर्तिसिंह और मानसिंह इन चार राजाओं के उल्लेख इसी प्रकरण में हुए हैं।

१०३ पंडित रहधू की अन्य कृतियों के त्रिवेचन के लिए पं. परमानन्द का एक लेख देखिए-अनेकान्त वर्ष १० पृ. ३७७

प६६)। इन के आम्नाय में संवत् १५२१ में ग्वालियर में कीर्तिसिंह के राज्यकाल रें में ज्ञानार्णव की एक प्रति लिखी गई (ले. ५६७)। संवत् १५२९ और संवत् १५३१ में आप ने दो आदिनाय मूर्तियां स्थापित कीं (ले. ५६८–६९)। संवत् १५३७ में एक नेमिनाथ मूर्ति तथा संवत् १५४८ में एक चौवीसी मूर्ति भी आप ने स्थापित की (ले. ५७०–७१)। इन में पहली प्रतिष्ठा कल्याणमछ के राज्यकाल रें में की गई थी। संवत् १५७५ में सुलतान इब्राहीम के राज्य काल में की गई थी। संवत् १५७५ में सुलतान इब्राहीम के राज्य काल में वौधरी टोडरमल ने गुणभद्र के आम्नाय में महापुराण की एक प्रति लिखी (ले. ५७२)।

गुणभद्र के प्रशिष्य ब्रह्म मंडन ने संवत् १५७६ में सोनपत में इब्राहीम के राज्य काल में स्तोत्रादिका एक गुटका लिखा ( ले. ५७३ )। संवत् १५८७ में आप के एक शिष्य ने शान्तिनाथ चित्र लिखा । ले. ५७४ )। संवत् १५९० में हुमायून के राज्यकाल में गुणभद्र के शिष्य धर्मदास के आम्राय में धनदचरित्र की एक प्रति लिखी गई ( ले. ५७५)।

गुणभद्र के पट्ट पर भानुकीर्ति भट्टारक हुए। संवत् १६०६ में शाह सलीम<sup>१</sup> के राज्य काल में साह रूपचंद ने अब्राह्याबाद में उत्तर-पुराण की एक प्रति आप को अर्पित की (ले. ५७६)।

भानुकीर्ति के शिष्य कुमारसेन के आम्राय में संवत् १६१५ में अकबर के राज्यकाल में भविष्यदत्तचरित की एक प्रति लिखी गई (ले. ५७७)। आप के आम्राय में ही संवत् १६३२ में आगरा में अकबर

१०४ देखिए नोट १०१

१०५ कल्याणमल कोई स्थानीय शासक रहे होंगे।

१०६ दिल्ली के लोदी मुलतान-सन् १५१८-२६ ई.

१०७ इस अन्थ के कर्ता के विषय में मतभेद है। एक मत से महिंदु या मही-चंद्र इस के कर्ता हैं, किंतु ग्रंथांतर के उल्लेखसे ज्ञात होता है कि इस के कर्ता दो हैं, महदू और बंभज्जुण।

१०८ दिल्ली के सूर वंश के शासक-१५४५-१५५४ ई.

का राज्य था उस समय भटानिया कोल निवासी साहु टोंडर की प्रार्थना पर पण्डित राजमळ ने जम्बूस्वामी चरित की रचना की (ले. ५७९ – ८०)।

माथुर गच्छ की दूसरी मध्यकालीन परम्परा माधवसेन के शिष्य विजयसेन से आरम्भ हुई । इन के बाद इस में ऋमशः मासोपवासी नय-सेन, श्रेयांससेन, अनन्तकीर्ति तथा कमलकीर्ति मद्दारक हुए। कमलकीर्ति ने संवत् १४४३ में नाथदेव के राज्यकाल<sup>११</sup>° में एक मूर्ति स्थापित की ( ले. ५८६ )।

कमलकीर्ति के बाद क्षेमकीर्ति और उन के शिष्य हेमकीर्ति हुए। देवकीर्ति, पद्मकीर्ति, प्रतापचन्द्र, हेमचन्द्र आदि मुनि इन के आम्नाय में थे। पद्मकीर्ति के शिष्य हरिराज ने संवत् १४६९ में ग्वालियर में वीरम-देव के राज्यकाल में राष्ट्र प्रवचनसार की एक प्रति लिखी थी (ले. ५८८)। हेमकीर्ति के गुरुबन्धु रनकीर्ति ने देवसेनकृत आराधनासार पर संस्कृत टीका लिखी (ले. ५८९)।

हेमकीर्ति के पृष्टिशिष्य कमलकीर्ति हुए। आप ने संवत् १५०६ में एक चंद्रप्रभ मूर्ति स्थापित की ( ले. ५९० )। आप की आम्नाय में संवत् १५०६ में ग्वालियर में डूंगरिसह के राज्यकाल में राष्ट्र भविसत्तकहा की एक प्रति लिखी गई ( ले. ५९१ )। आप ने संवत् १५१० में एक महावीर मूर्ति स्थापित की ( ले. ५९२ )

कमलकीर्ति के ग्रुभचन्द्र और कुमारसेन ये दो पृष्टशिष्य हुए।

१०९ राजमछ पर विस्तृत विवेचन के लिए जम्बूस्वामी चरित (माणिक-चंद ग्रंथमाला) की पं. मुख्तार कृत प्रस्तावना देखिए। इसी प्रकरण में ले. ६०६ व नोट ११५ भी देखिए

११० नाथदेव कोई स्थानीय शासक रहे होंगे।

१११ देखिए पूर्वीकत नोट १०१

११२ देखिए पूर्वीक्त नोट १०२

शुभचन्द्र ने संवत् १५३० में ग्वालियर में कीर्तिसिंह के राज्यकाल ११३ में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ५९३)। रइधू रचित ११९ हिरवंशपुराण से पता चलता है कि इन का मठ सोनागिरि में था (ले. ५९४)। इन के शिष्य यशः-सेन ने संवत् १६३९ में एक दशलक्षण यन्त्र स्थापित किया (ले. ५९५)।

कमलकीर्ति के दूसरे पष्टशिष्य कुमारसेन हुए। इन के शिष्य हेम-चन्द्र थे। किन राजमल इन्हीं की आम्नाय के थे। रहर

हेमचन्द्र के शिष्य पद्मनिन्द हुए। इन के शिष्य माणिक्कराज ने संवत् १५७६ में अमरसेनचरित की रचना पूर्ण की ( ले. ५९६ )।

पद्मनन्दी के शिष्य यशःकीर्ति हुए। इन के समय संवत् १५७२ में केशरियाजी में सभामंडप वनवाया गया ( ले. ५९७ )। किव राजमल्ल के कथनानुसार यशःकीर्ति ने दीर्घ काल तक नीरस आहार का ही सेवन किया था ( ले. ५९८ )।

यशःकीर्ति के पृश्विष्य दो हुए-गुणचन्द्र और क्षेमकीर्ति । गुण-चन्द्र के शिष्य सकलचन्द्र और उन के शिष्य महेन्द्रसेन हुए । इन के शिष्य भगवतीदास ने जहांगीर के राज्यकाल में संवत् १६८० में मुगति शिरोमणि चूनडी, शाहजहां के राज्यकाल में संवत् १६८७ में अनेकार्थ नाममाला, संवत् १६९४ में ज्योतिषसार, वैद्यविनोद, बृहत् सीता सतु तथा लघु सीता सतु की रचना की (ले. ५९९-६०३)। नवांक केवली तथा द्वात्रिंशदिन्द्र केवली इन शकुन प्रन्थों की प्रतिलिपियां इन ने की थीं (ले. ६०४-६०५)।

यशःकीर्ति के दूसरे पदृशिष्य क्षेमकीर्ति थे। इन के समय संवत् १६४१ में पण्डित राजमछ ने डौकनी निवासी साह फामन के लिए लाटी संहिता नामक ग्रन्थ लिखा (ले. ६०६) उस समय अकबर का

११३ देखिए पूर्वीक्त नोट १०४

११४ देखिए पूर्वोक्त नोट १०३

११५ देखिए पूर्वीक्त नोट १०९

राज्य था। क्षेमकीर्ति के शिष्यों में वैराट नगर के भी लोग थे। वहाँ का जिनमन्दिर चित्रों से अलंकृत किया गया था।

क्षेमकीर्ति के पृश्विष्य त्रिमुबनकीर्ति हुए। इन का पृश्विक हिसार में हुआ था ( ले. ६०७ )। इन के बाद संवत् १६६३ में सहस्र-कीर्ति पृश्विश हुए ( ले. ६०८ )। इन के शिष्य जयकीर्ति ने संवत् १६८५ में एक दशलक्षण यन्त्र स्थापित किया ( ले. ६०९ )। इन की शिष्या प्रतापश्री की समाधि सपीदों नगर में संवत् १६८८ में बनी ( ले. ६१० )। इन के एक और शिष्य दीपचन्द्र ने संवत् १७५५ में एक ऋषिमंडल यंत्र स्थापित किया ( ले. ६११ )।

सहस्रकीर्ति के पृष्टशिष्य महीचंद्र के समय संवत् १७३९ में फतेह-पुर में एक कुंआ बनाया गया था ( ले. ६१२ )।

महीचंद्र के शिष्य देवेन्द्रकीर्ति ने संवत् १७७० में फतेहपुर के एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया ( ले. ६१३ )।

देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य जगत्कीर्ति हुए। इन के शिष्य लालचंद ने संवत् १८४२ में संमेद शिखर माहात्म्य की रचना की (ले. ६१४)।

जगत्कीर्ति के शिष्य लिलिकीर्ति हुए। आप के समय संवत् १८६१ में फतेहपुर में दशलक्षण व्रत का उद्यापन हुआ (ले. ६१५) तथा संवत् १८८१ में पभोसा में एक मन्दिर का निर्माण हुआ (ले. ६१६)। आप ने संवत् १८८५ में महापुराणटीका की रचना की (ले. ६१७)।

लितकीर्ति के पष्ट पर राजेन्द्रकीर्ति भद्दारक हुए। आप ने संवत् १९१० में एक चन्द्रप्रभ मूर्ति, संवत् १९२३ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति तथा संवत् १९२९ में एक नेमिनाथ मूर्ति स्थापित की (ले.६१९-२०)।

राजेन्द्रकीर्ति के बाद मुनीन्द्रकीर्ति पद्दाधीश हुए। इन का स्वर्ग-वास संवत् १९५२ में हुआ ( ले. ६२१ )।

११६ ललितकीर्ति और कविवर वृन्दावनदासजी में अच्छे सम्बन्ध थे। इस विषय में पं. नाष्राम प्रेमी कृत वृन्दावनविलास की प्रस्तावना देखिए।

## काष्ट्रासंघ-माथुर गच्छ-कालपट

```
रामसेन (सं. ९५३)
      देवसेन
      अमितगति
 3
      नेमिषेण
 8
      माधवसेन
 4
 ६ अमितगति (सं. १०५०-१०७३)
      शान्तिषेण
 0
      अमरसन
      श्रीषेण
     चन्द्रकीर्ति
११ अमरकीर्ति (सं. १२४४-१२४७)
      छत्रसेन (सं. ११६६)
१२
१३
     गुणभद्र (सं. १२२६)
     धर्मकीर्ति
88
24
      ललितकीर्ति (सं. १२३४)
     माधवसेन
१६
                                            विजयसेन
20
     उद्धरसेन
                                        ( अगला पृष्ठ देखिए )
```

```
28
      देवसेन
28
      विमलसेन
      धर्मसेन
२०
38
      भावसेन
22
      सहस्रकीर्ति
२३ गुणकीर्ति (सं. १४६८-१४७३)
२४ यशःकौर्ति (सं. १४८६-१४९७)
२५ मलयकीर्ति (सं. १५०२-१५१०)
२६ गुणभद्र (सं. १५१०-१५९०)
      गुणचन्द्र (सं. १५७६)
२७
                                         भानुकीर्ति (सं. १६०६)
                                      कुमारसेन (सं.१६१५-३२)
20
      विजयसेन
36
      नयसेन
29
      श्रेयांससेन
      अनन्तकीर्ति
20
      कमलकीर्ति (सं. १४४३)
28
       क्षेमकीर्ति
२२
```

```
हेमकीर्ति (सं. १४६९)
२३
२४ कमलकीर्ति(सं.१५०६-१५१०)
                                        शुभचन्द्र (सं. १५३०)
      कुमारसेन
२५
२६
      हेमचन्द्र
      पद्मनिद (सं. १५७६)
२७
      यशःकीर्ति (सं. १५७२)
26
      क्षेमकीर्ति (सं. १६४१)
39
                                                सकलचन्द्र
      त्रिभुवनकीर्ति
30
                                                महेन्द्रसेन
      सहस्रकीर्ति (सं. १६६३)
38
      महीचन्द्र (सं. १७३९)
३२
      देवेन्द्रकीर्ति (सं. १७७०)
33
      जगत्कीर्ति (सं. १८४२)
38
३५ ललितकीर्ति(सं.१८६१-१८८५)
३६ राजेन्द्रकीर्ति(सं.१९१०-१९२९)
       मुनीन्द्रकीर्ति (सं. १९५२)
३७
```

# १४. काष्टासंघ-लाडबागड-पुनाट-गच्छ

## लेखांक ६२२ - हरिवंशपुराण

जिनसेन

द्धार कर्मप्रकृतिं श्रुतिं च यो जिताक्षवृत्तिजयसेनसद्गरः। प्रसिद्धवैयाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारगः ॥ ३० तदीयशिष्योऽभितसेनसद्गुरुः पवित्रपुत्राटगणात्रणीर्गणी। जिनेंद्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोभृता वर्षशताधिजीविना ॥ ३१ सुशास्त्रदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता । यदमजो धर्मसहोदरः शमी समप्रधीर्धमे इवात्तविग्रहः ॥ ३२ तपोमयीं कीर्तिमशेषदिश्च यः क्षिपन बभौ कीर्तितकीर्तिषेणकः। तदमशिष्येण शिवामसौख्यभागरिष्टनेमिश्वरभिकतभाविना । स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा धियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः ॥ ३३ शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पंचोत्तरेषूत्तरां पातींद्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवहभे दक्षिणां। पूर्वो श्रीमदवंतिभूभृति नृपे वत्सादिराजे परां सौराणामधिमंडलं जययुते वीरे वराहेऽवति ॥ ५२ कल्याणैः परिवर्धमानविपुलश्रीवर्धमाने पुरे श्रीपार्श्वालयनन्नराजवसतौ पर्याप्तशेषः पुरा । पश्चा होस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्यार्चनावर्चने शांतेः शांतगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम् ॥ ५३

( पर्व ६६, माणिकचंद ग्रंथमाला, बम्बई १९३० )

## लेखांक ६२३ - कडब दानपत्र

अर्ककीर्ति

श्रीयापनीय-नंदिसंघ-पुंनागवृक्षमूलगणे श्रीकित्या (कीर्त्या) चार्या-न्वये बहुष्वाचार्येष्वतीतेषु व्रतसमितिगुप्तिगुप्तमुनिवृंदवंदितचरण कूविला-चार्यणामासीत्। तस्यान्तेवासी समुपनतजनपरिश्रमाहारः स्वदानसंतर्पितसम-स्तविद्वज्जनो जनितमहोदयः विजयकीर्तिनाम मुनिप्रभुरभूत्।

अर्ककीर्तिरिति ख्यातिमातन्वन्मुनिसत्तमः । तस्य शिष्यत्वमायातो नायातो वशमेनसाम् ॥ तस्मै मुनिवराय तस्य विमलादित्यस्य शणेश्वरपीडापनोदाय मयूर- खंडिमधिवसित विजयस्कंधावारे चाकिराजेन विज्ञापितो वझमेंद्रः इडिगू-विषयमध्यवितनं जालमंगलनामधेयम्रामं शकनृपसंवत्सरेषु शरिशिखमुनिषु (७३५) व्यतीतेषु ज्येष्ठमासशुक्लपक्षदशम्यां पुष्यनक्षत्रे चंद्रवारे मान्य-पुरवरापरिदिग्वभागालंकारभूतिशलामाजिनेंद्रभवनाय दत्तवान्...।

( जैन शिलालेख संग्रह भा. २ पृ. १३७ )

### लेखांक ६२४ - आराधना कथाकोष

हरिषेण

...पुन्नाटसंघांवरसंनिवासी श्रीमौनिभट्टारकपूर्णचंद्रः ॥ ३
...कार्तस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवर्धमानाख्यपुरेवसन् सः ॥ ४
सारागमाहितमतिर्विदुषां प्रपूज्यो
नानातपोविधिविधानकरो विनेयः ।
तस्याभवदुणनिधिर्जनताभिवंद्यः
श्रीशब्दपूर्वपदको हरिषेणसंज्ञः ॥ ५
...नानाशास्त्रविचक्षणो बुधगणैः सेव्यो विशुद्धाशयः
सेनान्तो भरतादिरस्य परमः शिष्यो वभूव क्षितौ ॥ ६
तस्य शुभ्रयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषेणः ॥ ७
आराधनोद्धृतः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम् ।
हरिषेणकृतो भाति कथाकोशो महीतले ॥ ८
नवाष्टनवकेष्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायतः (१) ।
विक्रमादित्यकालस्य परिमाणमिदं स्फुटम् ॥ ११
संवत्सरे चतुर्विशे वर्तमाने खराभिधे ।
विनयादिकपालस्य राज्ये शक्रोपमानके ॥ १३

( सिंधी जैन ग्रंथमाला, नम्बई )

# लेखांक ६२५ - धर्मरत्नाकर

जयसेन

मेदार्येण महर्षिभिर्विहरता तेपे तपो दुश्चरं श्रीखंडिझकपत्तनान्तिकरणाभ्यर्धिप्रभावात्तदा ॥ शाठ्येनाप्युपतस्पृता सुरतहप्रख्यां जनानां श्रियं तेनाजीयत लाडवागड इति त्वेको हि संघोऽनचः ॥

धर्मज्योत्स्नां विकिरित सदा यत्र लक्ष्मीनिवासाः
प्रापुश्चित्रं सकलकुमुदायत्युपेता विकाशम् ।
श्रीमान् सोभून्मुनिजननुतो धर्मसेनो गणींद्र—
स्तिस्मन् रत्नित्रतयसद्नीभूतयोगीन्द्रवंशे ।।
...तेभ्यः श्रीशांतिषेणः समजिन सुगुरुः पापधूलीसमीरः ॥
...श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्स तस्मात् ॥
...अज्ञातः कलिना जगत्सु बलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥
ततो जातः शिष्यः सकलजनतानंदजननः
प्रसिद्धः साधूनां जगित जयसेनाख्य इह सः ॥
इदं चके शास्त्रं जिनसमयसारार्थनिचितं
हितार्थं जंतूनां स्वमितिविभवाद् ग्विविकलः ॥
वाणेंद्रियन्योमसोमिते संवत्सरे शुभे ।
प्रंथोऽयं सिद्धतां यातः सकलीकरहाटके ॥

(अ.८ पृ. १०३)

## लेखांक ६२६ - प्रद्युम्नचरित

महासेन

श्रीलाटवर्गटनभस्तलपूर्णचंद्रः शास्त्राणवान्तगसुधीस्तपसां निवासः । कान्ताकलाविष न यस्य शरैविभिन्नं स्वान्तं वभूव स मुनिर्जयसेननामा ॥ १ तीर्णागमांबुधिरजायत् तस्य शिष्यः श्रीमद्गुणाकरगुणाकरसेनसूरिः । ...तिच्छष्यो विदिताखिलोरुसमयो वादी च वाग्मी कविः आसीत् श्रीमहसेनसूरिरनघः श्रीमंजराजाचितः ॥ ३ श्रीसिधुराजस्य महत्तमेन श्रीपर्पटेनार्चितपादपद्मः । चकार तेनाभिहितः प्रबंधं स पावनं निष्ठितमंगजस्य ॥ ४ ( जैन साहित्य और इतिहास पृ. १८३ )

लेखांक ६२७ - द्बकुण्ड शिलालेख

विजयकीर्ति

श्रीलाटवागटगणोश्रतरोहणाद्रि-माणिक्यभूतचरितो गुरुदेवसेनः ॥

...जातः श्रीकुलभूषणोऽखिलवियद्वासोगणयामणीः सम्यग्दर्शनशुद्धबोधचरणालंकारधारी ततः ॥ रत्नत्रयाभरणधारणजातशोभ-स्तरमादजायत स दुर्रुभसेनसूरिः ॥ आस्थानाधिपतौ बुधाद्विगुणे श्रीभोजदेवे नृपे सभ्येष्वंबरसेनपंडितशिरोरत्नादिषूद्यन्मदान् । योनेकान् शतशो अजेष्ट पदुताभीष्टोद्यमो वादिनः शास्त्रांभोनिधिपारगोऽभवदतः श्रीशांतिषेणो गुरुः ॥ गुरुचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्य-प्रभवद्मलबुद्धिः शुद्धरत्नत्रयोऽस्मात्। अजिन विजयकीर्तिः सूक्तरत्नावकीर्णा जल्धिभुवमिवैतां यः प्रशस्ति व्यथत्त ॥ तस्माद्वाप्य प्रमागमसारभूतं धर्मीपदेशमधिकाधिगतप्रबोधाः। लक्ष्म्याश्च बंधुसुहृदां च समागमस्य मत्वायुषश्च वपुषश्च विनश्वरत्वं॥ प्रारब्धाधमकांतारविदाहः साधुदाहडः। सद्विवेकश्च कूकेकः सूर्पटः सुकृतेः पदुः ॥ श्रृंप्राप्रोक्तिखितांवरं वरसुधासांद्रद्रवापांडुरं सार्थं श्रीजिनमंदिरं त्रिजगदानंदप्रदं सुंदरं। संभूयेदमकारयन् गुरुशिरः संचारिकेत्वंबरं-प्रांतेनोच्छलतेव वायुविहते द्यामादिशत् परयताम् ॥

अथैतस्य जिनेश्वरमंदिरस्य निष्पादनपूजनसंस्काराय कालान्तरस्फुटितत्रुटित-प्रतीकारार्थं च महाराजाधिराजश्रीविक्रमसिंहः स्वपुण्यराशेरप्रतिहतप्रसरं परमोपचयं चेतिस निधाय गोणीं प्रति विशोपकं गोधूमगोणीचतुष्टयवाप-योग्यं क्षेत्रं च महाचक्रप्रामभूमौ रजकद्रहपूर्वदिग्भागवाटिकां वापीसमन्त्रितां प्रदीपसुनिजनशरीराभ्यंजनार्थं करघटिकाद्वयं च दत्तवान् ॥

...संवत् ११४५ भाद्रपद सुदि ३ सोमदिने ।

( एपिग्राफिया इंडिका २ पृ. २३७ )

लेखांक ६२८ - पट्टावली

महेंद्रसेन

त्रिषष्टिपुराणपुरुषचरित्रकर्ता स्वकीयतपस्तपनप्रकटप्रभावान् मेद्पाट-

देशे प्रकटप्रभावं क्षेत्रपालं संबोध्य सकलमहीमंडलेष्वाश्चर्य चकार तेषां श्रीमहेंद्रसेनदेवानां ।।

( 日. ३८ )

लेखांक ६२९ -- पट्टावली

अनंतकीर्ति .

चतुर्दशमतीर्थकरचरित्रकर्ता तेषां अनंतकीर्तिदेवानां ॥

(उपयुंक्त)

लेखांक ६३० - पट्टावली

विजयसेन

तत्पट्टे श्रीविजयसेनभट्टारकाणां यैर्वाराणस्यां पांगुलहरिचंद्रराजानं प्रबोध्य तस्यैव सभायामनेकशिष्यसमृहसमन्वितं चंद्रतपस्विनं विजित्य महाबादवादीति नाम प्रकटीचकार ॥

( उपर्युक्त )

लेखांक ६३१ - पट्टावली

चित्रसेन

तदन्वये श्रीमङ्घाटवर्गटगच्छवंशप्रतापप्रकटनयावज्ञीवबोधोपवासैकां-तरे नीरस्याहारेण तापनायोगसमुद्धारणधीरश्रीचित्रसेनदेवानां यैः पंचलाट-वर्गटदेशे प्रतिबोधं विधाय मिथ्यात्वमलिनरसनं चके ततः पुन्नाटगच्छ इति भांडागारे स्थितं लोके लाटवर्गटनामाभिधानं पृथिव्यां प्रथितं प्रकटीबभूष।।

( उपर्युक्त )

लेखांक ६३२ - पट्टावली

पद्मसेन

तद्नवये श्रीमत्लाटवर्गटप्रभावश्रीपद्मसेनदेवानां तस्य शिष्यश्रीनरेंद्र-सेनदेवैः किंचिद्विद्यागर्वत असूत्रप्ररूपणादाशाधारः स्वगच्छान्निःसारितः कदाप्रहमसं श्रेणिगच्छमशिश्रियत् ॥

( उपर्युक्त )

### लेखांक ६३३ - रत्नत्रयपूजा

अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणवीजं जननजलिधपोतं भव्यसत्त्वैकपात्रं। दुरिततरुकुठारं पुण्यतीर्थप्रधानं पिबत जितविपक्षं द्शेनाख्यं सुधाम्ब ॥

इति श्रीलाडवागडीयपंडिताचार्यश्रीमन्नरेंद्रसेनविरचिते रत्नत्रयपूजा-विधाने दर्शनपूजा समाप्ता॥

(म. १११)

## लेखांक ६३४ - बीतराग स्तोत्र

कल्याणकीर्तिरचितालयकल्पवृक्षं... पश्यन्ति पुण्यरहिता न हि वीतरागम् ॥ ८ श्रीजैनसूरिविनतऋमपद्मसेनं हेलाविनिर्दलितमोहनरेन्द्रसेनं ...।। ९

(अ. ८ प्र. २३३)

## लेखांक ६३५ - पट्टावली

त्रिभ्रवनकीर्ति

तस्य श्रीपद्मसेनस्य वर्याचार्यस्य धीमतः। पदोदयाचले चंद्रनिचंद्रविबुधाप्रणीः ॥ श्रीत्रिभुवनकीर्तिदेवाः बभूवुः ॥

(日、 36)

## लेखांक ६३६ - पद्मावली

धर्मकीर्ति

तत्पट्टोद्याद्रिप्रभावक भ. श्रीधर्मकीर्तिदेवानाम् ॥ (उपर्युक्त)

## लेखांक ६३७ - मंदिरलेख

विक्रमादित्यसंवत् १४३१ वर्षे वैशाख सुदी अक्षयतिथौ बुधदिने गुरु बाधेहा वाणि कृत्य परि सरोवर लोकाति खंडवाला पगनो राज अ विजयराज पालयति सति उदयराज शैल श्रीमिक्जिनेन्द्राराधनतत्परपर्यन्त बागड प्रतिपात्रो श्रीसंघ म. श्रीधर्मकीर्तिगुरूपदेशेन ... काष्ट्रासंघे श्रीविमल-नाथ का जिन बिम्ब प्रतिष्ठितं ॥

(केशरियाजी, वीर २ पृ. ४६०)

## लेखांक ६३८ - ( मूलाचार )

मलयकीर्ति

मुनींद्रोनंतकीर्तिस्तु धुर्यो विजयसेनकः । जयसेनो गणाध्यक्षो वादिशुण्डालकेसरी ॥ १५ प्रमाणनयनिक्षेपहेंत्वाभासादिभिः परैः। विजेता वादिवृन्दस्य सेनः केशवपूर्वकः ॥ १६ चरित्रसेनः कुशलो मीमांसावनितापतिः। वेदवेदांगतत्त्वज्ञो योगी योगविदां वरः ॥ १७ तस्य पट्टे वभूव श्रीपद्मसेनो जितांगभूः। इमश्रुयुक्तसरस्वत्या विरुदं यस्य भासते ॥ १८ तत्पट्टे व्योमतारेशः संस्तेर्धर्मनाशकृत्। तपसा सूर्यवर्चस्को यमिनां पद्मुत्तमम् ॥ १९ प्राप्तः करोत्वेते त्रिभुवनोत्तरकीर्तिभाक् । कल्याणं संपदः सर्वाः सर्वामरनमस्कृतः ॥ २० श्रीधर्मकीर्तिर्भुवने प्रसिद्धस्तत्पट्टरत्नाकरचंद्ररोचिः। षट्तर्कवेत्ता गतमानमायक्रोधारिलोभोऽभवद्त्र पुण्यः ॥ २१ तस्य पादसरोजालिश्णमृतिर्विचक्षणः। मलयोत्तरकीर्तिर्वा मुदं कुर्यादिगंबरः ॥ २२ हेमकीर्तिर्गुणज्येष्ठो ज्येष्ठो मत्तः कुशाप्रधीः। धर्मध्यानरतः शान्तो दान्तः सूनृतवाग्यमी ॥ २३ ततोऽनुजो मुनींद्रस्तु सहस्रोत्तरकीर्तियुक्। गुर्जरीं जगतीं शास्तो हो यती महिमोदयो ॥ २४ वयं त्रयोपि धीमन्तः साधीयांसो निरेनसः। धर्मकीर्तेर्भगवतः शिष्या इव रवेः कराः ॥ २५

...साधुफेरू स्वत्रचोभिरिति स्वामिन् विधीयते श्रीश्रुतपंचम्या उद्या-पनिसतीरितं श्रुत्वा सप्रमोदः श्रीधर्मकीर्तिमुनिपाय तन्निमित्तं श्रीमूळाचार- पुस्तकं लेखयांचकार पश्चात् तस्मिन् मुनिपती नाकलोकं प्राप्ते सित तच्छि-द्याय यमनियमस्वाध्यायध्यानाध्ययननिरताय तपोधनश्रीमलयकीर्तये तत्स-बहुमानं सोत्सवं सविनयमर्पयत्।

-इदं मूलाचारपुस्तकं। सं. १४९३।

(अ. १३ पृ. १०९)

### लेखांक ६३९ - पट्टावली

तत्पट्टे भ. श्रीमलयकीर्तिदेवानां यैर्निजवोधनशक्तितः एलंदुग्गाधीश्वर-राजश्रीरणमलं प्रतिबोध्य तरसुंवानगरे केकापिछायान् हटान् महाकायश्री— शांतिनाथस्य प्रासादः कारितः ॥

(日. ३८)

## लेखांक ६४० - पट्टावली

नरेंद्रकीर्ति

तत्पट्टे कलजुर्गाधीश्वरसुलतानिपरोजस्याहसमस्यां पूरियत्वा पुनः श्रीजिनचैत्यालये प्रतोलीं काराप्य कुशलानां राजराजगुरुवसुंधराचार्य प्रसारी-नगराधीश्वरराजाधिराजवैजनाथेन संसेवितचरणारविदसमस्तवादीभव-ज्यांकुशश्रीनरेंद्रकीर्तिदेवानां यैस्तस्मिन्नेव श्रीपार्श्वनाथचैत्यालयं काराप्य सहस्रकूटं संस्थाप्य श्रीपार्श्वनाथस्य पूजामहिमानं प्रकटीचके।

[ उपर्युक्त ]

### लेखांक ६४१ -

वाग्वर देश मझार नयर आंतरी सुभ सोहे।
राजपाल रणमझ सयल लोक मन मोहे।।
रणमझ राय प्रतिबोधी कइ तव जैन विचक्षण।
तिहां शांतिनाथ जिन चैत्य पोल निमित्त हठ कारण।।
वहीं पिच्छने संघात पोली अप्रे करी स्थापण।
भट्टारक कोटी सुगुट नरेंद्रकीर्ति वंदितचरण॥

[ म. ४९ ]

### लेखांक ६४२ - प्रतापकीर्ति

काष्ठासंघ शृंगार लाडवागड गछ सोहे।
नरेंद्रकीर्ति गुरुराय वादीपंचानन मोहे।।
कलवर्गा पातस्याह जैनिन समस्या पुरावी।
पीरोजसाहा माण पालखी अंतरिक्ष चलावी।।
तस पाट सोहे वादी विकट प्रतापकीर्ति सूरिवर जयो।
केदारभट्ट पाथरी नयर राजसभा मांहि जीतियो।।

(म. ४९)

### लेखांक ६४३ -

काष्टासुसंघ शृंगार जु सोभत लाडबागड गछ दिवाकर रे। वादि विकट वज्रांकुश हस्त में चामर पीछी छाजतु रे।। नरेंद्रसुकीर्ति वादिगजकेशरी अंतरीक्ष पालखी चलावतु रे। प्रतापसुकीर्ति वादिगजकेशरी मानत भूप सुपंडित रे॥

(म. ४९)

### लेखांक ६४४- बिरुदावली

त्रिभुवनकीर्ति

श्रीमलयकीर्तिपट्टोधराणां ॥ श्रीलाटवर्गटगच्छिवपुलगगनमार्तेडमंडलानां भट्टारकश्रीमन्नरद्रंकीर्तिसद्गुरुचरणकमलाराधनकुशलानाम् ॥ सकलविबुध-मुनिमंडलीमंडितचरणारविदानां समुन्मूलितिमध्यात्वतरुकंदानां श्रीमत्-प्रतापकीर्तियतिचक्रवर्तिनाम् ॥ तेषां पट्टे भट्टारक श्रीत्रिभुवनकीर्तिदेवगुण रत्नभूषणयतीनाम् ॥ तेषां सद्गुरूणामुपदेशेन अदोह देवगिरिमहास्थान—वास्तव्येन श्रीमद्वयाववालज्ञातीयमुखमंडनेन...॥

(म. ११७)

## काष्ट्रासंघ-लाडबागड-पुनाट गच्छ

इस संघ के आचार्य पहले पुनाट अर्थात् कर्णाटक प्रदेश में विहार करते थे इस लिए इस का नाम पुनाट था। बाद में उन का प्रमुख कार्यक्षेत्र लाडबागड अर्थात् गुजरात प्रदेश हुआ इस लिए इस का नाम लाडबागड गच्छ पडा। इसी का संस्कृत रूप लाटबर्गट है। पुनाट और लाटबर्गट संघों की एकता (ले. ६३१) पर से प्रतीत होती है और इस की पृष्टि (ले. ७४७) से होती है जिस में लाडबागड गच्छ के किन पामों ने अपना गच्छ पुनाट कहा है।

पुत्राट संघ के प्राचीनतम ज्ञात आचार्य जिनसेन हैं। आप ने शक ७०५ में वर्धमानपुर के पार्श्वनाथमन्दिर तथा दोस्तिटिका के शान्तिनाथ-मन्दिर में रहकर हिरिवंशपुराण की रचना की (ले. ६२२)। इस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में श्रीवल्लभ, पूर्व में वत्सराज और पश्चिम में जयवराह का राज्य चल रहा था। जिनसेन के गुरु कीर्तिषण थे। वे पुत्राट गण के अग्रणी अमितसेन के गुरुबन्धु थे। अमितसेन की गुरुपरम्परा में ग्रन्थकर्ता ने अंगज्ञानी आचार्यों के बाद ३० आचार्यों के नाम दिये ह।

राक ७३५ में कीर्त्याचार्यान्वय के क्विलाचार्य के प्रशिष्य तथा विजयकीर्ति के शिष्य अर्ककीर्ति को चािकराज की प्रार्थना से ब्रह्ममेन्द्र ने<sup>११९</sup> जालमंगल नामक ग्राम दान दिया। अर्ककीर्ति ने अपना संघ यापनीय निन्दसंघ तथा पुंनागबृक्षमूलगण कहा है। सम्भवतः पुंनागबृक्षमूलगण पुनाटसंघ का ही एक रूपान्तर है ( ले. ६२३ )।

पुनाट संघ के आचार्य हरिषेण ने संवत् ९८९ में वर्धमानपुर में विनायकपाल के राज्यकाल में रिंट बृहत् कथाकोप की रचना की (ले.६२४)। मौनि भट्टारक-हरिषेण-भरतसेन हरिषेण ऐसी इन की परम्परा थी।

११७ यह संभवतः राष्ट्रकूट राजा गोविन्द (तृतीय) का उछेख है जिन की ज्ञात तिथियां ७८३-८१४ ई. हैं ।

११८ ये रघुवंशीय प्रतिहार राजा थे। सन् ९३१ का इन का एक उछेख मिला है। वर्धमानपुर का वर्तमान रूप वढवाण-मतान्तर से बदनावर सौराष्ट्र है।

लाडवागड संघ के आचार्य जयसेन ने संवत् १०५५ में सकली-करहाटक प्राम में धर्मरत्नाकर नामक प्रन्थ लिखा। १९९ इन की गुरुपरम्परा धर्मसेन - शान्तिषेण – गोपसेन – भावसेन – जयसेन इस प्रकार थी। इन के मत से इस संघ का आरम्भ मेदार्य की उग्र तपश्चर्या से हुआ था (ले. ६२५) जो खंडिल्य प्रामके पास निवास करते थे।

इस संघ के अगले आचार्य महासेन थे। आप ने प्रद्युम्नचरित नामक काव्य की रचना की। मुंजराज तथा सिन्धुराज के मन्त्री पर्पट ने आप का सन्मान किया था। जयसेन - गुणाकरसेन -- महासेन ऐसी आप की परम्परा थी (ले. ६२६)।

इस के अनन्तर आचार्य विजयकीर्ति का उल्लेख मिलता है। कल्ल वाहा वंश के विक्रमसिंह ने संवत् ११४५ में एक जिनमन्दिर के लिए कुल जमीन दान दी। यह मन्दिर विजयकीर्ति के शिष्य दाहड, सूर्पट, कूकेक आदि ने मिल कर बनाया था। इस दान की विस्तृत प्रशस्ति विजयकीर्ति ने लिखी (ले. ६२७) इन की गुरुपरम्परा देवसेन कुलभूषण-दुर्लभसेन— अम्बरसेन आदि वादियों के विजेता शान्तिषेण-विजयकीर्ति इस प्रकार थी।

पद्दावली में उल्लिखित आचार्यों में महेन्द्रसेन पहले ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। १२० इन ने त्रिषष्टिपुरुषचरित्र लिखा तथा मेवाड में क्षेत्रपाल को उपदेश दे कर चमत्कार दर्शाया (ले. ६२८)।

महेन्द्रसेन के शिष्य अनन्तकीर्ति ने चौदहवे तीर्थंकर का चरित्र लिखा (६२९)।

११९ पं. परमानन्द ने इन्हें झाडबागड संघ के आचार्य कहा है। यहाँ स्पष्टतः ल की जगह गलती से झ पढ़ा गया है। झाडबागड नाम के किसी संघ का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

१२० इन के पहले अंगज्ञानी आचार्यों के बाद क्रम से विनयधर, सिद्धसेन, वज्रसेन, महासेन, रिविषेग, कुमारसेन, प्रभाचन्द्र, अकलंक, वीरसेन, सुमितिसेन, जिनसेन, वासवसेन, रामसेन, जयसेन, सिद्धसेन तथा केशवसेन का उल्लेख है।

अनन्तकीर्ति के शिष्य विजयसेन ने वाणारसी में पांगुल हरिचन्द्र राजा की सभा में रेरेर चन्द्र तपस्त्री का पराजय किया (ले. ६३०)। इन के शिष्य चित्रसेन के समय से इस संघ का पुनाट संघ यह नाम छक्षप्राय हुआ (ले. ६३१)। चित्रसेन ने एकान्तर उपवासादि कठोर तपश्चर्या की।

इन के पष्टिशिष्य पद्मसेन हुए। आप के शिष्य नरेन्द्रसेन ने शास्त-विरुद्ध उपदेश करने वाले आशाधर को <sup>१६३</sup> अपने संघ से बहिष्कृत किया (ले. ६३२)। नरेन्द्रसेन ने रत्नत्रयपूजा की रचना की (ले. ६३३)। इन के शिष्य कल्याणकीर्ति ने बीतरागस्तोत्र की रचना की (ले. ६३४)।

पद्मसेन के बाद क्रमशः त्रिभुवनकीर्ति और धर्मकीर्ति भट्टारक हुए । धर्मकीर्ति के समय संवत् १४३१ में केशरियाजी तीर्थक्षेत्र पर विमलनाथ मन्दिर का निर्माण हुआ (ले. ६३७)।

धर्मकीर्ति के तीन शिष्य हुए— हेमकीर्ति, मलयकीर्ति तथा सहस्र-कीर्ति। ये तीनों गुजरात प्रदेश में विहार करते थे। दिल्ली के साह फेरू ने संवत् १४९३ में श्रुतपंचमी उद्यापन के निमित्त म्लाचार की एक प्रति मलयकीर्ति को अर्पित की (ले. ६३८)। मलयकीर्ति ने एलदुग्ग के राजा रणमल को उपदेश दे कर तरसुंबा में म्लसंघ का प्रभाव कम किया तथा शान्तिनाथ की विशाल मूर्ति स्थापित की (ले. ६३९)।

मलयकीर्ति के पृष्टशिष्य नरेन्द्रकीर्ति हुए। आप ने कलबुर्गा के पिरोजशाह<sup>र १९</sup> की सभा में समस्या पूर्ति कर के जिनमन्दिर का जीर्णोद्धार

१२१ कनौज के गाहडवाल राजा हरिश्चन्द्र- सन ११९३-१२०० ई.।

१२२ समय के अनुमान से पण्डित आशाधर का ही यह उल्लेख होना चाहिए। किन्तु इसे अन्य उल्लेखों से कोई पृष्टि नहीं मिलती।

१२३ ईडर के राजा रणमल- १३४५-१४०३ ई.। यही घटना ले.६४१ में मलयकीर्ति के पट्टशिष्य नरेन्द्रकीर्ति के विषय में कही गई है।

१२४ बहामनी बादशाह फिरोज- सन १३९७-१४२२।

करने की अनुज्ञा प्राप्त की तथा प्रस्तरी में राजा वैजनाथ रेड से सम्मान पा कर पार्श्वनाथ मन्दिर में सहस्रकूट जिनम् तिं की स्थापना की (ले. ६४०)। अनुश्रुति के अनुसार आप ने आकाश मार्ग से गमन किया था (ले. ६४२)।

नरेन्द्रकीर्ति के पृष्टिशिष्य प्रतापकीर्ति हुए। आप ने पाथरी नगर में केदारभट्ट को विवाद में पराजित किया। पंडित भूप ने आप की प्रशंसा की है तथा आप की पिच्छी चामर की थी ऐसा कहा है (ले. ६४२–४३)।

प्रतापकीर्ति के पद्दशिष्य त्रिभुवनकीर्ति हुए। इन की आम्नाय के कुछ लोग देवगिरि में रहते थे (ले. ६४४)। १२६

१२५ वैजनाथ का राज्य काल ज्ञात नहीं होता।

१२६ ज्ञात होता है कि इन के बाद इस परम्परा में कोई भट्टारक नहीं हुए क्यों कि इस आम्नाय के श्रावकों ने नन्दीतट गच्छ के भट्टारकों द्वारा अनेक प्रति-ष्ट्राएं करवाने के उछेल मिले हैं। देखिए हे. ६८४-८६ आदि।

# काष्टासंघ-पुनाट-लाडवागड गच्छ-कालपट

```
जयसेन
अमितसेन
                कीतिषेण
               जिनसेन (सं. ८४०)
क्विलाचार्य
विजयकीर्ति
अर्ककीर्ति (संवत् ८७०)
मौनिभट्टारक
हरिषेण
भरतसेन
हरिषेण (संवत् ९८९)
धर्मसेन
शान्तिषेण
गोपसेन
जयसेन (संवत् १०५५)
जयसेन
गुणाकरसेन
महासेन
देवसेन
```

```
कुलभूषण
शान्तिपेण
विजयकीर्ति (संवत् ११४५)
महेन्द्रसेन
अनन्तकीर्ति
विजयसेन
चित्रसेन
पग्रसेन
त्रिभुवनकीर्ति
धर्मकीर्ति (संवत् १४३१)
मलयकीर्ति (संवत् १४९३)
नरेन्द्रकीतिं
प्रतापकीतिं
त्रिभुवनकीर्ति
```

# लेखांक ६४५ - ? मूर्ति

सुरसेन

श्रीसुरसेनोपदेशेन सिंहैकयशोराजनोन्नैकै सहोदरैः संसारभयभीतैरेत-ज्जिनविंबं कारितं इति ॥ जयति श्रीवागटसंघः ॥ संवत् १०५१ ऋष्ण गणेनघः ।

( कटरा, जर्नल आफ एशियाटिक सोसायटी भा. १९ ए. ११० )

## लेखांक ६४६ - जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला

यशःकीर्ति

आसि पुरा वित्थिणो बायडसंघे ससंकसो (भो)।
मुणिरामइत्ति धीरो गिरिव णईसुन्व गंभीरो ।। १८
संजाउ तस्स सीसो विबुहो सिरिविमल्डित विक्खाओ।
विमलपरात्ति रविडया धवल्या धूणिय गयणाययले।। १९
जसइत्ति णाम पयडो पयपयरहजुअलपडियभन्वयणो।
सत्थिमणं जणदुलहं तेण हहिय समुद्धरियं।। २६

(अ. २ पृ. ६०६)

### काष्ठासंघ-बागडं गच्छ

काष्ट्रासंघ के चार गच्छों में एक बागड गच्छ भी है। इस के उल्लेख सिर्फ दो मिले हैं। सम्भवतः यह गच्छ लाडबागड गच्छ में जल्दी ही विलीन हो गया था।

इस गच्छ के आचार्य सुरसेन के उपदेश से सिंहराज आदि बन्धुओं ने संवत् १०५१ में एक जिनमूर्ति स्थापित की थी ( ले. ६४५ )।

रामकीर्ति के प्रशिष्य तथा विमलकीर्ति के शिष्य यशःकीर्ति इस संघ के दूसरे ज्ञात आचार्य हैं। आप ने जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला नामक मन्त्र-शास्त्र के ग्रन्थ की रचना की थी (ले. ६४६)। इन का समय अनुमानतः १५ वीं सदी है।

## १६. काष्टासंघ-नन्दीतट गच्छ

लेखांक ६४७ -

सत्तसए तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । णंदियहे वरगामे कट्ठो संघो मुणेयव्वो ॥

(दर्शनसार ३८)

लेखांक ६४८ -

रामसेन

रामसेनोति विदितः प्रतिबोधनपंडितः । स्थापिता येन सज्जातिर्नरसिंहाभिधा भुवि ॥

(पहावली, दा. पृ. ४७)

लेखांक ६४९ -

नरसिहपुर वर नयर तजीय ते तीर्थी पहुता।
गाम हु नाम न्याती रवी तली सुपत्ति सत्ता।।
वीसहगोत्र ते थीर करी तव थापिय।
नरसिहपुरा सगुण नाम जिनधर्मज आपीय।।
श्रीशांतिनाथ सुपसालय करी श्रीरामसेन उवएस धरी।
भूमंडल नीयर तारु रुद्धि वृद्ध सावय घरी।। १६१

( म. ४९ )

लेखांक ६५० -

नेमिसेन

श्रीरामसेन मुनिराय नयर नरसिंहपुर पामी।
नरसिंहपुरा वर ज्ञाति प्रतिवोधी मुखगामी।।
तत्पट्टे नेमिसेन पद्मावति आराधी।
महपुरा कुळवंत जैनधर्म प्रति साधी।।
नेमिसेन वादी विकट परमत वादी जीतये।
जयसागर एवं वदति श्रीकाष्ठासंघ कुळ दीपये।। ३३

(日、४९)

## लेखांक ६५१ - भीतलनाथ मृतिं

सोमकीर्ति

संवत् १५३२ वर्षे वैसाख सुदि ५ रबो काष्टासंघे नंदीतटगच्छे भ. श्रीभीमसेन तत्पट्टे सोमकीर्ति आचार्यश्रीवीरसेनसूरियुक्त प्रतिष्ठितं नार-सिंहज्ञातिय बोरढेकगोत्रे चापा भार्या परगू...।

(अ. ४ पृ. ५०२)

## लेखांक ६५२ - यशोधरचरित

नन्दीतटाख्यगच्छे वंशे श्रीरामदेवसेनस्य ।
जातो गुणाणेवौकाः श्रीमांश्च श्रीभीमसेनेति ॥ ९३
निर्मितं तस्य शिष्येण श्रीयशोधरसंक्षिकं ।
श्रीसोमकीर्तिमुनिना विशोध्याधीयतां बुधाः ॥ ९४
वर्षे षट्त्रिशसंख्ये तिथिपरिगणिना युक्तसंवत्सरे वै ।
पंचम्यां पौषकृष्णे दिनकरिद्वसे चोत्तरामे हि चंद्रे ॥
गौढिल्यां मेदपाटे जिनवरभवने शीतलेन्द्रस्य रम्ये ।
सोमादीकीर्तिनेदं नृपवरचरितं निर्मितं शुद्धभक्त्या ॥ ९५

( प्रस्तावना पृ. २६, कारंजा जैन सीरीज, १९३१ )

## लेखांक ६५३ - ? मृतिं

सं. १५४० वर्षे वैशाख सुदि १० बुध श्रीकाष्ट्रासंघे भ. श्रीसोमकीर्ति प्र. भट्टेड राजा कामिकगोत्रे सा. ठाकुरसी भा. रूषी पुत्र योधा प्रणमित । (भा. ७ पू. १६)

### लेखांक ६५४

विमलपुराण

गुर्जर देस मझारि गढ पावापुर दुर्धर ।
सुलतान पीरोजसाह खान वजीर घन समुधर ॥
तेह सभा शृंगार नर सुर भूपति देखत ।
पद्मा देवि प्रसन्न पालखी अंतरीक्ष पेखत ॥
सकलवादीभक्तंभपंचानन वादवादि सेवत चरण ।
जयसागर एवं वदति श्रीसोमकीर्ति मंगलकरण ॥ ३५

(4. 88)

## लेखांक ६५५ - विमलपुराण

रत्नभूषण

विख्याते जगतीतले त्रिभुवनस्वामिस्तुतेभून्महान्। काष्टासंघसुनामनि प्रभुयतौ विद्यागणे सूरिराट् ॥ सारंगार्णवपारगो वहुयशाः श्रीरामसेनो जिन-। ध्यानार्णोविततिप्रधूतवृजिनो भानुस्तमोराशिषु ॥ १ तत्क्रमेण गणभूधरभानुः सोमकीर्तिरिव शीतमयूखः । ... ।। २ तत्पदे विजयसेनभदंतो वोधिताखिलजनः कमनीयः ॥ ३ तत्पट्टे सूरिराजः सकलगुणनिधिः श्रीयशःकीर्तिदेवः। तत्पादांभोजषद्पत्सकलशशिमुखो वादिनागेंद्रसिंहः ॥ संज्ञे प्रांतसेनोद्य इति वचसां विस्तरे स प्रवीणः। तत्पद्वार्जालिसक्तिस्यनमहिमा तन्मुखप्रांतकीर्तिः ॥ ४ राजते रजनिनाथशशांको तत्पदोदयनगाहिमदीप्तिः। तर्कनाटककुलागमदक्षो रत्नभूषणमहाकविराजः ॥ ५ श्रीमहोहाकरेऽभूत् परमपुरवरे हर्षनामा वरीयान् । तत्पत्नी साधुशीला गुणगणसदनं वीरिकाख्येन साध्वी ।। पुत्रः श्रीकृष्णदासो रतिप इव तयोर्बह्मचारीश्वरश्च । सत्कीर्ती राजते वै वृषभजिनपदांभोजषट्पत्समानः ॥ ६ गूजरे जनपदे पुरे कृतः कल्पवह्नयभिध एकवत्सरात् । वर्धमानयशसा मया पुरोः पत्कजाहितसुचेतसा ध्रुवं ॥ ८ वेदर्षिषट्चंद्रमितेथ वर्षे पक्षे सिते मासि नभस्यलंभे। एकादशी शुक्रमृगर्श्वयोगे श्रीव्यान्त्रित निर्मित एप एव ॥ १०

( अध्याय १०, हरीभाई देवकरण ग्रंथमाला ९ )

## लेखांक ६५६ - ज्येष्ठजिनवरपूजा

त्रिभुवनकीर्ति पद्पंकज वरिय। रत्नभूषण सूरि महा कहिया॥ १७ ब्रह्म कृष्ण जिनदास विस्तरिया। जयजयकार करी उच्चरिया॥ १८

(च, १९०५)

### लेखांक ६५७ -

गादी मूडा अति भला काष्टासंघ मंगलकरण। जयसागर एवं वद्ति श्रीरत्नभूषण वंदो चरण॥ ८

(日. ४९)

### लेखांक ६५८ -

एसा करियदे बाजा दिगंबर राजा कछुछनयरी प्रवेशतही। कहि जयसागर विद्या आगर रत्नभूषण गुरु आवतही॥ ७

( 4. 89)

# लेखांक ६५९ - तीर्थजयमाला

जय जिनवर स्वामी पय सर नामी कर जोडी मन भाव धरी। जयसागर वंदो पाप निकंदो रत्नभूषण गुरु नमस्करी॥

( म. ११६ )

# लेखांक ६६० - पार्श्वपंचकल्याणिक

विषुधनरिनषेव्यः पंचकल्याणकाले । विमलतरजलाद्यैरर्चितो भव्यवृद्धैः ॥ जयजलिधिपारै रत्नभूषाख्यवंद्यो । निस्त्रिलभुवनकीर्तिः पार्श्वनाथोऽत्रताद् वः ॥ २६

( म. २७ )

# लेखांक ६६१ - पार्श्वमूर्ति

जयकीर्ति

सं. १६८६ वर्षे चैत्र वदी ३ भौमे भ श्रीरत्नभूषण भ जयकीर्ति हुंबडझातीय प्रार्श्वनाथं प्रणमित । (बडौदा दा. ए. ६७)

लेखांक ६६२ - आदिनाथ प्जा

केशवसेन

कुसुमांजिं किल रत्नभूषणमाप्रणस्य कवीश्वरं।

## सूरिकेशवसेन एवं संयजे विनतीश्वरं ॥

( ना. ६३)

### लेखांक ६६३ -

वीराबाई मात उदर सर मान हंस कल ।
हर्षसाह कुल भाण प्रकटयस सदा सुनिर्मल ॥
कुमित किरिट घट सिंह ब्रह्म मंगल बड सोदर ।
नरपतिपूजितपाय कणकचंपकवपुसुंदर ॥
काष्ठासंघ गिरिराज रिव किवराज जग जय धरण।
सकलसूरिसिरमुगुटमनी केशवसेन सूरि सुखकरण॥ ८८

( 4. 89)

### लेखांक ६६४ -

केशवसेन सूरींद्र चंद्रमुख मदनमनोहर।
याचक गुण गायंत ब्रह्म मंगल जस सोदर॥
कहोलकीर्ति वादीभहरि इंदार मझ सूरिपद-धरण।
प्रात प्रात तस जपता सकलसंघ-मंगल-करण॥ ९०

(म. ४९)

# लेखांक ६६५ - ( हरितंशपुराण-श्रीभृपण )

विश्वकीर्ति

श्री संवत् १७०० श्रीकाष्ठासंघे भा सोमकीर्ति तत्पट्टे भा विजयसेन तत्पट्टे भा यशःकीर्ति तत्पट्टे भा उदयसेन तत्पट्टे भा त्रिभुवनकीर्ति तत्पटे भा रतन-भूषण तत्पट्टे भा जयकीर्ति तत्पट्टे भा केशवसेन तिच्छिष्य विश्वकीर्तिलिखितं ॥

(कारंजा)

## लेखांक ६६६ - (न्यायदीपिका)

सं. १६९६ श्रीकाष्ट्रासंचे नंदीतटगच्छे. भ. रत्नभूषण तत्पट्टे भ. जयकीर्ति तत्पट्टे भ. केशवसेन तत्पट्टे भ. विश्वकीर्ति तच्छिष्य पं. मनजी ... छिखतं मालासा प्रामे ॥

(कारंजा)

### लेखांक ६६७ - अतिशय जयमाला

धर्मसेन

पट्चत्वारिंशत् शुभगुणगण राजते योरिहंता । स्वस्वस्थाने स्थितनरसुरान् वर्षते धर्मतोयं ॥
तस्मै देयो जलकुसुमभरैदीपसद्धूपकेश्च ।
काष्ठासंघे भुवनविदिते धर्मसेनैः सूरिभिः ॥ ९

(म. २४)

लेखांक ६६८ -

काम क्रोध परिहरवि काष्टासंघमंडन भयो। कवि वीरदास सच्चं चवी धर्मसेन भट्टारक जयो॥ २

(भा. ७ वृ. १६)

# लेखांक ६६९ - ? मृतिं

विश्वसेन

सं. १५९६ वर्षे फा. विदि २ सोमे श्रीकाष्टासंघे नरसिंघपुरा ज्ञातीय नागर गोत्रे म. रत्नस्री भा लीलादे िनत्यं प्रणमित भ. श्रीविश्वसेन प्रतिष्ठा ॥

( भा. ७ पृ. १६ )

## लेखांक ६७० - आराधनासारटीका

इति आराधनाटीका समाप्ता । भ. श्रीविश्वसेनेन लिखता । श्रीकाष्ठा-संघे नंदीतटगच्छाधिराज भ. श्रीविमलसेन तत्पट्टे भ. श्रीविशालकीर्ति-गुरुभ्यो नमः ।

(ना. १०२)

# लेखांक ६७१ -

काष्टासंघ गुरुराय लक्ष्मीसेनह गुरु भणिए। धर्मसेन तस पाटि नाम यस श्रवणे सुणिए।। विमलसेन विख्यातकीर्ति राय राणा रीझे। सर्व सौख्य संपत्ति नाम परभाती लीके॥ श्रीविशालकीर्ति पट्टोद्धरण नंदियडगच्छ उद्योतकर । श्रीविश्वसेन भवियण जयो सयल संघ वंदउ पर ॥ ३

(日, 又引)

### लेखांक ६७२ -

लीधो संयम रयण मयण मच्छरमे हलाव्यो ।
तीनइ अवसरी श्रीपाल साहि कुल कलश चढाव्यो ॥
श्रीदुंगरपुरनयरी प्रही दीश्वा दिगंबर ।
उत्सव हुई अनेक भोज घर भोजतने पर ॥
श्रीविसालकीर्ति निज करकमली पद प्रमाणती अप्पयो ।
कम सीकला दीन दीन प्रतप्यो विश्वसेन गुरु थप्पयो ॥ १६०

( म. ४९)

### लेखांक ६७३ -

रूपवंत राजान शील संजम तु छिज । चाल्यु दक्षण खेत्र संजम तु महिअलि गिजि ॥ श्रीकाष्टसंघ नंदीयहगच्छ विद्यागुण वखाणीइ । सूरि विद्याभूषण कहि विश्वसेन जिंग जाणीइ ॥ ५

( म. ४९ )

## लेखांक ६७४ - सीताहरण

विजयकीर्ति

काष्ठासंघ शृंगार विविध विद्यारससागर।
नंदीतटगच्छ काव्य पुराण गुण आगर।।
सूरि विश्वसेन पार्टि प्रगट सूरि विजयकीर्ति वंदित चरण।
महेंद्रसेन एवं वदित राम सीता मंगलकरण।। १६०

(म. ८५)

## लेखांक ६७५ - बारामासी

काष्टासुसंघ नंदीतट मंहित विश्वसेनगुरु गाजतुही। विजयकीर्ति तस पाट प्रभाकर महेंद्रसेन शिष्य राजतुही॥ १३ ( म. ८५ )

# लेखांक ६७६ - पार्श्वमृतिं

विद्याभूषण

सं. १६०४ वर्षे वैशाख वदी ११ शुक्रे काष्ट्रासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भ श्रीरामसेनान्वये भ श्रीविशालकीर्ति तत्पट्टे भ श्रीविश्वसेन तत्पट्टे भ श्रीविद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं हूंवह ज्ञातीय गृहीतदीक्षा वाई अनंत मती नित्यं प्रणमति।

( बड़ीदां द. पृ. ६७)

लेखांक ६७७ - पार्श्वमूर्ति

संवत् १६३६ श्रीकाष्ठासंघे भ विद्याभूषण प्रतिष्ठितं झुंबड सा जयवंत ।

( ज. प्र. किलेंदार, नागपुर )

लेखांक ६७८ - द्वादशानुप्रेक्षा

विद्याभूषण इम कहे जे चिंतए दिउ रात। द्वादशानुप्रेक्षा भली धन्य धन्य तेहनी माय॥ १७

(月. १२0)

लेखांक ६७९ -

श्रेष्ठी सुजाण हरदाससुत काष्टासंघमानंदकर। विश्वसेन पट्टि भछ सूरि विद्याभूषण वंदउ प्रवर ॥ ४

ं (म. ४९)

लेखांक ६८० -

विश्वसेन सिष्यह सुगुण ज्ञान दान दाता चतुर। कवि राजनभट्ट समुचरइ विद्याभूषण वंदू प्रवर ॥ १६७

(4. 89)

लेखांक ६८१ - श्रीभूपण

संवत् षट दश समे पडयू पंचोत्तर प्राक्रम । सीतांवर सह कोय हठी हठ यासह हाकिम ॥ पाडी करी पोशाल देशनीकालो दीधो।
मत्तचोरासीमाही उत्तर कोने निव कीधो॥
पुछीयु तन जागीरने वली धर्म पूछ्यो मुदा।
दिगंबर धर्म दीवानथी श्रीभूषणे राख्यो सदा॥ १०७

( 4. 89)

# लेखांक ६८२ - पार्श्वमूर्ति

शक १५०१ मा. तिथि ८ काष्टासंघे भ. श्रीश्रीभूषण सदुपदेशात् प. जयवंत।

( ल. से. पिंजरकर, नागपुर )

## लेखांक ६८३ - शांतिनाथ पुराण

विद्याभूषणपट्टकंजतरणिः श्रीभूषणो भूषणो ।
जीयाजीवदयापरो गुणनिधिः संसेवितः सज्जनैः ॥
काष्टासंघसित्पितिः शक्षधरो वादी विशालोपमः ।
सद्गृत्तोर्कधरोऽतिसुंदरतरो श्रीजैनमार्गानुगः ॥ ४६१
संवत्सरे पोडशनामधेये एकोनशतषष्टियुते वरेण्ये ।
श्रीमार्गशीर्षे रचितं मया हि शास्त्रं च वर्षे विमलं विशुद्धम् ॥ ४६२
त्रयोदशीसिद्दवसे विशुद्धं वारे गुरौ शांतिजिनस्य रम्यं ।
पुराणमेतद् विमलं विशालं जीयाचिरं पुण्यकरं नराणाम् ॥ ४६३
श्रीगुर्जरेष्यस्ति पुरं प्रसिद्धं सौजित्रनामाभिधमेव सारं ।
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्रं जिनभूतिरम्यम् ॥ ४६६

(जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३४५)

# लेखांक ६८४ - पद्मावती मूर्ति

संमत १६६० वर्षे फाल्गुण द्युदि १० श्रीकाष्ट्रासंघे लाडवागडगच्छे भ. प्रतापकीर्त्याभाये वघेरवाल ज्ञातीय...प्रणमंति श्रीकाष्ट्रासंघे नंदीतट-गच्छे भ. श्रीश्रीभूषण प्रतिष्ठितं ।

(व. हि. जोगी, नागपुर)

### लेखांक ६८५ - रत्नत्रय यंत्र

संवत १६६५ वर्षे माघ सुदि १० शुक्रे श्रीकाष्टासंघे भ. श्रीभूषण-प्रतिष्ठितं वीर्यचारित्रयंत्रं नित्यं प्रणमंति ।

( नांदगांव, अ. ४ पृ. ५०४ )

# लेखांक ६८६ - चंद्रप्रभ मूर्ति

संमत १६७६ वर्षे माघ वदी ८ श्रीकाष्ठासंघे लाडवागडगच्छे भ. श्रीप्रतापकीर्त्याम्नाये वघरवालज्ञातौ वोरखंड्यागोत्रे धर्मजी सा भार्या अंवाई तयोः पुत्र लखमण सा प्रमुख पंच पुत्रा सभार्या सपुत्रा श्रीचंद्रप्रभुं प्रणमंति। श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे भ. श्रीभूषणप्रतिष्ठितं बहादुरपुरे।

(परवार मन्दिर, नागपुर)

### लेखांक ६८७ - द्वादशांग पूजा

अर्चे आगमदेवतां सुखकरां लोकत्रये दीपिकां । नीराज्य प्रतिकारकेः क्रमयुगं संपूज्य बोधप्रदां ॥ विद्याभूषणसद्गुरोः पदयुगं नत्वा कृतं निर्मलं । सच्ल्रीभूषणसंज्ञकेन कथितं ज्ञानप्रदं बुद्धिदं ॥

( म. २६ )

### लेखांक ६८८ -

माकुही मात कृष्णासाह तात श्रीभूषण विख्यात दिन दिनह दीवाजा वादीगजघट दीयत सुथट्ट न्यायकु हट्ट दीवादीव दीपाया ॥ १२९

( म. ४९ )

### लेखांक ६८९ -

काष्टादिसंघमंडन तिलक श्रीभूषण सूरिवर जयो । सुविवेक ब्रह्म एवं वदति सकल संघ मंगल भयो ॥ १७६

(म. ४९)

### लेखांक ६९० -

काष्टासंघ गछपति राउ देखो सब लोके सुरतको आनंद पायो। वादीचंदको मान उतारि करीय देखो श्रीभूषण सुरेश्वर आयो॥ १६ (म. ४९)

### लेखांक ६९१ -

जिम श्रीभूषण देखी करी तिम वादीचंद्र रडथड पडे। कवि राजमह कहे सांभलो मूलसंघ हैंडे रडे।। ११०

(日. ४९)

### लेखांक ६९२ -

काष्टासंघकुल अभिनवो श्रीभूषण प्रकट सदा। सोमविजय एवं वदति नृत्य करे नारी मुदा॥ १०३

. (म. ४९)

### लेखांक ६९३ - श्रावकाचार

संक्षेपि कह्या मि त्रेहपन भेद । विस्तार सिद्धांत कहि ते वेद ॥ श्रीभूषण गछनायक सीस । हेमचंद्र संबोध कही पणवीस ॥ २५

( म. २८ )

### लेखांक ६९४ -

श्रीभूषणसृरिराज दिनकरसम भाज अधिक बध्दुएला जय जयकरण। निमिजिनस्वामी चंग सकलकर्मनु भंग शिव वधू कियु संग गुणसेन सरण॥१०

#### लेखांक ६९५ -

काष्टासंघ गछाभरण श्रीभूषण कहिये सुगुण। हर्षसागर एवं वदति सकलसंघ-मंगल-करण॥ १०१

(म. ४९)

### लेखांक ६९६ - नेमि धर्मोपदेश

काष्टासंघ उदयगिरि जाण । विद्यासूषण गछपति भाण ॥ तस पद मंडन निर्मेलमती । श्रीसूषण गिरु या गछपती ॥ तास शिष्य वोले मनहार । ब्रह्म ज्ञानसागर सुविचार ॥ ४१

(म. २९)

### लेखांक ६९७ - नेमिनाथ पूजा

श्रीकाष्ठसंघोदयवासरेश-श्रीभूषणाद्यैर्ग्गुनिभिः प्रवंदाः । श्रीनेमिनाथो जगतां सुखाय भूयात् सदा ज्ञानसमुद्रवंदाः ॥

(म. २९)

## लेखांक ६९८ - गोमटदेव पूजा

यो हर्तीखिलकर्मणां भुजवली कर्ता सदा शर्मणां। यो दाता त्वभयस्य संस्तिवने त्राता जगत्तारकः॥ काष्टासंघमहोदयाद्रिदिनकृत्श्रीभूषणाचैः स्तुतः। ब्रह्मज्ञानसमर्चितो भवहरः पायात् सतां सर्वदा॥

(म. ११४)

# लेखांक ६९९ - पार्श्वनाथ पूजा

श्रीसूषणं नाम परं पवित्रं श्रीपार्श्वनाथं धरणेंद्रपृज्यं । श्रीज्ञानपाथोनिधिपृज्यपादं स्तुवे सदा मोक्षपदार्थसिद्धये ॥

( म. ११३ ) -

## लेखांक ७०० - जिन चउवीसी

भावसहित जे पढी त्रिकाल । तास मनोवांछित गुणमाल ॥ श्रीभूषण गुरु पद आधार । ब्रह्म ज्ञानसागर कहे सार ॥ ५१

(म. ७६)

### लेखांक ७०१ - द्वादशी कथा

रोग शोक संतापह टले। मनवांछित पद पूरण मले।। श्रीभूषण सुत द्वारा लहे। ब्रह्म ज्ञानसागर इम कहे।। ३६

(ना. ३)

#### लेखांक ७०२ - दशलक्षण कथा

भट्टारक श्रीभूषण वीर । तिनके चेळा गुणगंभीर ॥ ब्रह्म ज्ञानसागर सुविचार । कही कथा द्शळक्षण सार ॥ ३७ [ जैन व्रतकथा संग्रह, दिख्ली, १९२१ ]

### लेखांक ७०३ - अक्षरबावनी

काष्टासंघ समुद्र विविध रत्नादिक पूरित ।
नंदितटगळ भाण पाप मिध्यामत चूरित ।।
विद्यागुणगंभीर रामसेन मुनि राजे ।
तास अनुक्रम धीर श्रीभूषण सूरि गाजे ॥
किछ्युगमां श्रुतकेविल षट्दर्शनगुरु गळपति ।
तास शिष्य एवं वदित ब्रह्म ज्ञानसागर यति ॥ ५३
वंश वघर प्रसिद्ध गोत्र एह भणिजे ।
श्रावक धम पवित्र काष्टासंघ गणिजे ॥
संघपति वापु नाम लघु वय वहु गुणधारी ।
दयावंत निर्दोष सव जनकु सुखकारी ॥
उसकी प्रीत विशेषथे पढनेकु वावनी करी ।
बह्म ज्ञानसागर वदित आगमतत्त्र अमृत भरी ॥ ५४

( म. ७५ )

### लेखांक ७०४ - राखीवंधन रास

विद्याभूषण गुरु गछपती । श्रीभूषण शिष्ये शुभ मती ॥ ब्रह्म ज्ञान बोले मनोहार । राखीबंधन कथा विचार ॥ ७६

ना. ८)

#### लेखांक ७०५ - पल्यविधान कथा

काष्टासंघे परमसुरेंद्र । श्रीभूषणगुरु हितकर चंद्र ॥ तस पद्पंकज-मधुकर रहे । ब्रह्म ज्ञानसागर इम कहे ॥ ८०

( ना.'८)

#### लेखांक ७०६ - निःशल्याष्टमी कथा

काष्टासंघ कुलांबरचंद । श्रीभूषणगुरु परमानंद ॥ तस पद्पंकज-मधुकर सार । ज्ञानसमुद्र कहे सार ॥ ६२

(ना. ८)

## लेखांक ७०७ - श्रुतस्कंध कथा

ए ब्रतनु फल एहउ जाण । श्रीजिणराज कह्यु बखाण ॥ श्रीभूषणपद वंदी सदा । ब्रह्म ज्ञानसागर कहे मुदा ॥ ४८

(ना. ८)

## लेखांक ७०८ - मौन एकादशी कथा

काष्टासंघ उदयगिर भान। सकल कला विद्या गुण जान।। विश्वसेन गळपति गुणवंत। विद्याभूषण सुरिवर संत।। ७६ श्रीभूषण भद्टारक सार। दयावंत विद्याभंडार।। तास सिस्य मनभावे करी। ब्रह्म ज्ञान कथा उचरी।। ७७

(ना. ८)

# लेखांक ७०९ - पार्श्वनाथ पुराण

चंद्रकीतिं

काष्ठासंघे गच्छनंदीतटीयः श्रीमद्विद्याभूषणाख्यश्च सूरिः । आसीत्पट्टे तस्य कामांतकारी विद्यापात्रं दिन्यचारित्रधारी ॥ यद्यतो नैति गुरुर्गुरुत्वं श्लाध्यं न गच्छत्युशनोपि बुद्धया । भारत्यपि नैति माहात्म्यमुप्रं श्लीभूषणः सूरिवरः स पायात् ॥ श्लीमहेविगरो मनोहरपुरे श्लीपार्श्वनाथालये । वर्षेब्धीषुरसैकमेय इह वे श्लीविकमांके सरे ॥

सप्तम्यां गुरुवासरे श्रवणभे वैशाखमासे सिते ।
पार्श्वाधीशपुराणमुत्तमिदं पर्याप्तमेवोत्तरम् ॥
इति त्रिजगदेकचूडामणिश्रीपार्श्वनाथपुराणे श्रीचंद्रकीर्त्याचार्यप्रणीते भगवत्रिविणकल्याणकव्यावर्णनो नाम पंचदशः सर्गः ॥

( जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३४६ )

# लेखांक ७१० - पद्मावती मूर्ति

संवत १६८१ वर्षे फाल्गुन सुदि २ काष्टासंघे भ. चंद्रकीर्ति... नरसिंगपुराज्ञातीय सा सजण...।

(अ. ४ पृ. ५०४)

# लेखांक ७११ - पार्श्वनाथ पूजा

श्रीभूषणालंकृतविश्वसेन-नरेंद्रसूनुर्जिनपार्श्वनाथः । श्रीचंद्रकीर्तिः सततं पुनातु वाणारसीपत्तनमंडनं वः ॥

(म. ५६')

### लेखांक ७१२ - नंदीश्वरपूजा

अस्ति श्रीकाष्टसंघो यतिजनकितो गच्छनंदितटाको । विद्यापूर्वे गणांतेऽजिनषत गुरवो रामसेनाश्च तिस्मन् ।। तद्वंशे रेजिरे वै मुनिगणसिहताः सूरयो विश्वसेना । विद्याभूषाख्यसूरिजिनमितरभवत्तत्पदांभोधिचंद्रः ।। तत्पट्टोदयभूधरैकतरिणः पंचेष्वरण्यारिणः । श्रीश्रीभूषणसूरिराट् विजयते सर्वज्ञविद्याचणः ॥ तिच्छष्यो जिनपादपद्ममधुपः श्रीचंद्रकीर्तिवरं । तेनाचार्यवरेण निर्मितमिदं नांदीश्वरायार्चनं ।।

(म. ११२)

## लेखांक ७१३ - ज्येष्ठजिनवर पूजा

काष्टासंघमहोदयाद्रिमिहिरः श्रीभृषणाद्यैः स्तुतः। पाथोभिर्घृतदुग्धदिञ्यद्धिभिश्वेक्षोरसैस्तर्पितः॥ ज्येष्ठे मासि समर्चितः पुरुपतिर्दिन्याचेनैश्चाष्टधा । देयाद् वः सततं सुमुक्तिविभवं श्रीचंद्रकीर्तिस्तुतः ॥

( म. ११५ )

#### लेखांक ७१४ - षोडशकारण पूजा

एतान्युत्तमकारणानि सततं देयासुरत्यद्भुतं ।
राज्यं प्राज्यमनेककुंजरघटाश्वस्यंदनाग्रेसरं ॥
लक्ष्मीळत्रसुचामरासनयुतां स्वर्गापवर्गिश्रयं ।
भव्येभ्यः प्रियदर्शनव्रतगुणश्लाब्येभ्य एवोत्तमं ॥
एतद् व्रतं यः सततं विधत्ते संमोदते संयजते त्रिकालं ।
संभावयत्यर्चनवस्तुभेदैः यात्येष मोक्षं किल चंद्रकीर्तिः ॥

( 日. 9 )

### लेखांक ७१५ - सरस्वतीपूजा

सकलसुखनिधानं विश्वविद्याप्रधानं। बहुतरमहिमानं चंद्रकीर्तीशमानं। पठित परमभक्त्या यः सदा शुद्धभावः। स इह सुसमयश्रीभूषणः स्यात् सदैव।।

# लेखांक ७१६ - जिन चउनीसी

श्रीभृषणसूरि वंदित पद वीरनाथ विद्याभरण। सकलसंघ जयकार कर चंद्रकीर्ति चर्चितचरण॥ २४

( म. ४४ )

## लेखांक ७१७ - पांडव पुराण

इष्ट देव वंदि करी भाव शुद्धि मन आनए। चंद्रकीर्ति एवं वद्ति कथा भारती वर्णए।। १

( म. ८६ )

### लेखांक ७१८ - गुरुपूजा

ईदृग्विधान् मुनिवरान् खलु चंद्रकीर्तीन् स्तुत्वा च ये परिणमंति च संयजंते ॥ ध्यायंति ते सुरनरोरगराजसौख्यं भुक्त्वा भवंति विबुधाः किल सौख्यभाजः ॥

( म. ११० )

### लेखांक ७१९ -

दक्षिणमें राजत वादिवज्रांकुश चंद्रसुकीर्ति ये चिद्घन री। दिगंवरमें यह सोभित वादि जु मानत पंडित चिद्घन री।। २५ (म. ४९)

#### लेखांक ७२० -

कर्णाटक देश मनोहर सुंदर सोभत नरिसंहपाटन रे । कावेरीके तीर जु आवत संघहे त्रास पड्यो सब विद्धनु रे । चंद्रकीर्ति सुवादि विकटिह जानिके मान भट्टसुपंडित बोलतु रे । बोलत लक्ष्मण वादके कारण भट्ट सुकृष्ण ये आवतु रे ॥ १९ प्रथम सुवचनमें वादि जु खंडत कृष्णसुभट्ट ये हारतु रे । न्यायके युक्तिसु बोलत वादि रे चंद्रसुकीर्ति जय पावतु रे ॥ वाजत ढोल तबल्ल निसानसु मानत भूपित सिर आनतु रे ॥ काष्टासंघ दिवाकरकु येह देखन आवत चारुसुकीर्तिय रे ॥ २०

(म. ४९)

# लेखांक ७२१ - चौरासी लक्षयोनि विनती

काष्टासंघ विख्यात प्रसिद्ध गच्छ नंदीतट सार। विश्वसेन विश्वाभरण विद्याभूषण गुरु भवतार।। श्रीभूषण प्रताप घणो महिमंडल दूजो भान। चंद्रकीर्ति तस पट्ट विराजे माने वादी सब आन॥ श्रीगुरुचरण नामी करी विनवे लक्ष्मण जिनराज। हवे कर्मवंध छेदो प्रभु अवर नहीं मुझ काज॥ २९

( म. १५ )

#### लेखांक ७२२ - बारामासी

मुगित वरी श्रीनेमि जिनेश्वर राजुल स्वर्ग सुख पावत रे। विद्याभूसन पाट दिवाकर सूरि श्रीभूसन सोभत रे।। काष्टासुसंघ विख्यात प्रसिद्ध ये नंदीतट गल सुहावत रे। चंद्रसुकीर्तिके सिष्य विराजत वोलत लक्ष्मण पंडित रे॥ १३

( ना. १२३ )

#### लेखांक ७२३ - तीन चउवीसी विनती

काष्ठासंघ उदयाचल भान । सूरि श्रीभूषण पट्ट बखान ॥ चंद्रकीर्ति सूरीश्वर जान । तास शिष्य लक्ष्मण बोले बान ॥ १९ ( म. २० )

## लेखांक ७२४ - पार्श्वनाथ विनती

काष्टासंघे गुणह गंभीर । सूरिश्रीभूषण पट्ट सुधीर । चंद्रसुकीर्ति निमत नरसीस । सेवक छखमन चरन विसेस ॥ १२ ( म. ३२ )

#### लेखांक ७२५ -

राजकीर्ति

चंद्रसुकीर्ति पट्टोधर राजसुकीर्ति राया मण रंजी।
वानारिस मध्य विवाद करी धरी मान मिथ्यातको मनकुं भंजी।।
पालखी छत्र सुखासन राजित भ्राजित दुर्जन मनकु गंजी।
हीरजी ब्रह्म के साहिब सद्गुरु नाम लिये भवपातक भंजी।। २१८
(म. ४९)

#### लेखांक ७२६ -

गादी लाल गुलाल राजकीर्ति गुरु वैसे सही। हेमसागर एवं वदति मिथ्या तिमिर छेदे सही॥ ११४

( म. ४९ )

#### लेखांक ७२७ - रविवार व्रत कथा

श्रीभूषण गुरु काष्टासंघ । चंद्रकीर्ति गुरु जग जसवंत ॥ राजकीर्ति गौतम सम जाण । ब्रह्म ज्ञानिन कियो व्खाण ॥ ४३

(म. २५)

### लेखांक ७२८ - ( लाडवागड गच्छ पट्टावली )

भः श्रीराजकीर्ति तत्पट्टे भः श्रीलक्ष्मीसेन विजयराजे भः राजकीर्ति तिसम्य पं . हाजी लिखितं ॥ इति श्रीगुर्वावली समाप्ता ॥

( म. ३८ )

## लेखांक ७२९ - पद्मावती मूर्ति

लक्ष्मीसेन

शके १५६१ वर्ष फाल्गुण वदी १० शनिश्चरे काष्टासंघे लाडबागड-गच्छे पुष्करगणे लोहाचार्यान्वये श्रीनरेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. प्रतापकीर्त्याभाये बघरवाल ज्ञाति बोरखंड्या गोत्र सा भावा भार्या गोमाई तयो: पुत्र सा पामा द्वितीय पुत्र देयासा नित्यं प्रणमंति श्रीकाष्टासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे रामसेनान्वये भ. श्रीलक्ष्मीसेन प्रतिष्ठितं।

(पा. ११५)

# लेखांक ७३० - बाहुवली मृतिं

संमत १७०३ वर्षे ज्येष्ट वदी १० शुक्ते श्रीकाष्टासंघे लाडबागडगच्छे लोहाचार्यान्वये वराडप्रदेशे कारंजीनगरे प्रतापकीर्ति आम्नाय बघरवाल ज्ञांतिय सावला गोत्र सा श्रीपससा भार्या पद्माई...एते समस्त श्रीकाष्टा-संघे नंदीतटगच्छे रामसेनान्वये तदनुक्रमेण भ. श्रीविश्वसेन तत्पट्टे भ. विद्याभूषण तत्पट्टे भ. श्रीभूषण तत्पट्टे भ. चंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. राजकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीसेनजी प्रतिष्ठितं ॥

( ना. १३)

## लेखांक ७३१ - पार्श्वमृतिं

इंद्रभूषण

शके १५८० माघ सुदी ५ सोमे कारंजानगरे काष्टासंघे नंदीतटगच्छे म. इंद्रभूषणप्रतिष्ठितं वघेरवाल ज्ञाति गोवल गोत्रे...॥ (ना. २६)

## लेखांक ७३२ - पद्मावती मृर्ति

शके १५८० माघ सुदी ५ सोमवार काष्टासंघे नंदीतटगच्छे भ. श्रीइंद्रभूषण प्रतिष्ठितं वचेरवाल ज्ञातौ वोरखंडिया गोत्रे तेऊजी...॥ (मा. स. महाजन, नागपुर)

## लेखांक ७३३ - विंध्यगिरि लेख

संवत् १७१८ वर्षे वैसाप सुदि ७ सोमे श्रीकाष्ठासंघे मण्डि [निन्दि] तटगच्छे...श्रीराजकीर्तिः तत्पट्टे भ. श्रीछक्ष्मीसेन तत्पट्टे भ. श्रीइंद्रभूषण तत्पट्टे शोसू [श्रीसुरंद्रकीर्ति ?] वघेरवाल जाती वोरखक्ष बाई-पुत्र पंभा धर्नाई...सपरिवारे गोमट स्वामिचा जात्रा सफल ॥

( जैन शिलालेख संग्रह १, ५. २३० )

# लेखांक ७३४ - कोकिळ पंचमी कथा

काष्टासंघ गछाधिप राय । इंद्रभूषण गुरु प्रणमी पाय ॥ हर्षसहित श्रीपति ब्रह्मा कहे । सकलसंघ धर लक्ष्मी वहे ॥ ५६ संमत सत्तरसे छेतीस । चैत्र सुधी पडवानो दीस ॥ कथासंबंध संपूरण थयो । सकल संघने मंगल भयो ॥ ५७

( ना. ८ )

# लेखांक ७३५ - गोमटस्वामी स्तोत्र

इति परमजिनेंद्रो गोमटाख्यो जिनोव्यात् कुगतिजननदुःखाद्वः सदा संस्तुतोसौ। सुकृतसदनकाष्टासंघमुख्येंद्रभूषा– भिधविहितनिदेशाद् भूपतिप्राज्ञमिश्रैः॥ ९

(中. ३१)

#### लेखांक ७३६ -

इंद्रभूषण सूरिराय पाय विद्वज्जन वंदित । राजकीर्तिनो शिष्य वैश्यमत दूरे स्थापित ॥ सकलदेशमाहे प्रगट कविजनमाहे मानती । जिनसेन कहे मूलसंघ सेनगण वारवार करती स्तुती ॥ १४

( म. ४९ )

### लेखांक ७३७ -

श्रीकाष्ट्रासंघ नाम प्रथम गोत्र पंचवीस ।
मूलसंघ उपदेश गोत्र अंते सत्तावीस ॥
बघरवाल वड ज्ञाति गोत्र वावण गुणपूरा ।
धर्मधुरंघर धीर परम जिण मारग सूरा ॥
महान्नतधारक श्रीभट्टारक लक्ष्मीसेनय जानिये ।
गुरु इंद्रभूषण गंगसमसुगुण नरेंद्रकीर्ति वखाणिए ॥ ११२

(4.89)

# लेखांक ७३८ - गुरुस्तुति

स्वित्त स्यात्पदछांछिते वरगणे काष्ठादिसंघे सुधीः ख्यातः प्रीतमना नृणां बहुमतः श्रीराजकीर्तिस्ततः । छक्ष्मीसेनविभुस्ततोथ विलसच्छ्रीजैनभूषामणिः जीयाद् वासवभूषणश्च सुकृतेर्वीजस्य रक्षामणिः ॥

(日. 206)

### ेलेखांक ७३९ -

काष्ठासंघ गळांबर ए मुिन सुंदर इंदु सो इंद्रभूषण विराजे। सुमत्यब्धि कहे गळपति समो अन्य कोइ नहीं अवनी मान पावे।।१४

(月. 89)

### लेखांक ७४० -

श्रीराजकीर्ति सिष्यह सुगुण लक्ष्मीसेन पट्टोधरण।

नरेंद्रसागर इत्थं वद्ति श्रीइंद्रभूषण तारण तरण ॥ ८९

लेखांक ७४१ -

(म. ४९)

न्यायप्रमान मुखाय जु बोलत वादिगजांकुस मर्द्तु रे । ब्रह्म रुपाव्धि कहे जु यनीपेरे इंद्रभूपण सोभतु रे ॥ १२

( 4. 89)

लेखांक ७४२ -

इंद्रभूषण हे सूर दूर कृत अन्य मतेंद्रह । काष्टासंघ शृंगार हार तस मध्य मुनेंद्रह ॥ जिनदास कहे सुर कुर मनमथ वादी मारये। कुवादवादींद्र उंद्र सकलही हारये॥ १४८

( 4. 89)

लेखांक ७४३ -

चारित्रपात्र त्रिभुवनविदित सील सौख्य शोभे सदा। द्विज विश्वनाथ इम उच्चरे इंद्रभूवण सेवो मुदा॥ १२१

(म. ४९)

लेखांक ७४४ - रत्नत्रय यंत्र

सुरेंद्रकीर्ति

संवत् १७४४ सके १६०९ फाल्गुण सुद १३ श्रीकाष्टासंघे लाड-बागडगच्छे भ. प्रतापकीर्त्याम्नाये वघेरवालज्ञातौ गोवाल गोत्रे सं. पदाजी भार्या तानाई...प्रणमंति । श्रीकाष्टासंघे नंदीतटगच्छे भ. इंद्रभूषण तत्पट्टे भ. सुरेंद्रकीर्तिः ॥

(ना. ५७)

लेखांक ७४५ - मेरु मृर्ति

संवत १७४७ शाके १६१२ प्रमोदनाम संवत्सरे ज्येष्टमासे कृष्णपक्षे सातम बुधवासरे नंदीतटगुच्छे भविध [विद्या] गणे भ. श्रीरामसेनान्वये CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha तत्पट्टे भ. श्रीविशालकीर्ति...तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रभूषण तत्पट्टे भ. श्रीसुरेंद्रकीर्ति प्रतिष्ठितं ॥

( सूरत, दा. पृ. ४६ )

### लेखांक ७४६ - रत्नत्रय यंत्र

संवत १७४७ सके १६१२ ज्येष्ठ वदी ७ भ. श्रीइंद्रभूषण तत्पट्टे भ. सुरेंद्रकीर्तिं प्रतिष्ठितं । श्रीकाष्टासंघे लाडवागडगच्छे पुष्करगणे लोहाचार्या-न्वये भ. श्रीनरेंद्रकीर्तिं तत्पट्टे भ. श्रीप्रतापकीर्ति आम्नाये वघेरवाल ज्ञाति गोवाल गोत्रे सं. वापु पुत्र सं. भोज अवडनगर प्रतिष्ठितं ।।

ं( ना. ६०)

## लेखांक ७४७ - भरत ग्रुजवली चरित्र

श्रीकाष्टांबर संग गंग सम निर्मल कहिये। क्षालित पाप कलंक पंक गणधर मुनि सहिये।। लोहाचार्य वर मुनी गुणी सहु शास्त्रह ज्ञाता। कलयुग जानी चार गछ थापे सुभ हाता ॥ पुत्राट वागड गछ जु नंदीतट माथुर ये। गण चार नाम जु जुवा तेहना पति भासुर ये ॥ २१७ पुत्राटसंज्ञक गछ खछ पुष्कर्गण राणो। विनयंधर सुरेश ईश तद्वंशे मानो ॥ प्रतापकीर्ति भद्दारक तर्कशिरोमणि धामह। तत्पट्टे अतिसहन भूवनकीर्ति अभिरामह ॥ गछ नंदीतट विद्यागण सुरेंद्रकीर्ति नित वंदिये। तस्य शिष्य पामो कहे दुखद्रिद्र निकंदिये॥ २१८ सक सोडस सत चौद बुद्ध फाल्गुण सुद्वक्षह । चतुर्थिदिन चरित्र धरित पूरण करी दक्षह । कारंजो जिनचंद्र इंद्रवंदित निम स्वार्थे। संघवी भोजनी प्रीत तेहना पठनार्थे ॥ विल सकलश्रीसंघने येथि सहू वांछित फले। चिककाम नामे करी पामो कह सुरतरु फले॥ २१९

(月, 20)

#### लेखांक ७४८ - अष्टद्रच्य छप्पय

काष्टासंघ-उदयाचल दिनमनिसम गुरु वंदिए। सुरेंद्रकीर्ति पत्कज भ्रमर पामो कहे अर्घक दिए॥ ९

( ना. १२३ )

#### लेखांक ७४९ - नवकार पचीसी

गछ नंदीतट नाम धरातल काष्ठासंघ विद्यागण धारै।
रामसुसेन परंपरमाहि सुरेंद्रकीरित भट्टारक बारै॥
संवत सत्तरसे वरसे फुनि अंक एकावन मान विचारे।
आदिजिनेंद्र कला अधिकी धनसागरकी मित एम वधारे॥ २४
बागड देस वसे नगरी अभिधान गिरीपुर इंद्रपुरीसी।
कोटडिया किरपाल नरोत्तम हुंबड न्याति विसेसिह वीसी॥
आदिजिनेंद्रभुवनविचे जिनमूरित राजत कंचनकीसी।
ब्रह्म भणे धनसागरजी तिहां पूरि भई नवकारपचीसी॥ २५

( 日. と? )

# लेखांक ७५० - विहरमान तीर्थकर स्तुति

गुज्जर खंडमें है गुजरात तिहां पुर राजपुरादिक नामी। हुंबह भट्टपुरा मनोहार जिनोकत मारगके विसरामी।। संवत सत्तर त्रेपनमांहि तिहां श्रिय संघको आग्रह पामी। जोडि रची धनसागर सीतलनाथ जिनेसरके सिर नामी।। २६. काष्टासुसंघ विख्यात वरिष्ठ नंदीतटगळ विद्यागणधारक। रामसुसेनपरंपरमाहि सुवासवभूषण दूषणवारक।। पट्ट प्रभाकर है तिनकी विद्यमान सुरेंद्रकीर्ति भट्टारक। तेह समे धनसागर ब्रह्म कवित्त वखान करे सुखकारक।। २७

(刊. 27)

# लेखांक ७५१ - चौवीसी मृतिं

संवत १७५३ वर्षे वैसाख सुदि ७ सनौ श्रीकाष्टासंघे लाडबागडगच्छे लोहाचार्यान्वये तद्नुऋमे भ. श्रीप्रतापकीर्ति तदाम्राये वघेरवालज्ञातौ गोवालगोत्रे संघवी भोज भार्या पद्माई...श्रीकाष्टासंघे नंदीतटगच्छे राम-सेनान्वये तद्नुक्रमे भ. इंद्रभूषण तत्पट्टे भ. सुरेंद्रकीर्ति ।।

(ना. ५५)

### लेखांक ७५२ - केशरियाजी मंदिर

संवत १०५४ वर्षे पौषमासे कृष्णपक्षी पंचम्यां बुध श्रीकाष्टासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भ. श्रीरामसेनान्वये तदनुक्रमेण भ. श्रीराजकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीसेन तत्पट्टे भ. श्रीइंद्रभूषण तत्पट्टे भ. श्रीसुरेंद्रकीर्त्यु-पदेशात् दसा हूमड ज्ञातीय वृद्धशाखायां विश्वेश्वरगोत्रे सहा अल्हावंश ... इत्यादि सपरिवार सह संघवी पाहर तेन लघु प्रासाद कारिपता शुभं भवतु॥

(वीर २ पृ. ४६०)

#### लेखांक ७५३ - केशरियाजी मंदिर

स्वस्तिश्री संवत् १७५६ वर्षे शाके १६५ (२) ९ प्रवर्तमाने सर्व-जितनाम संवत्सरे मासोत्तम मासे कृष्णपक्षे १३ तिथौ शुक्रवासरे श्रीकाष्ठा-संघे लाडवागडगच्छे लोहाचार्यान्वये तद्नुक्रमेण भ. श्रीप्रतापकीर्ति आम्नाये श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भ. श्रीरामसेनान्वये तद्नुक्रमेण भ. श्रीश्रीभूषण.....भ. श्रीइंद्रभूषण तत्पट्टकमलमधुकरायमान भ. श्रीसुरेंद्र-कीर्ति विराजमाने प्रतिष्ठितं बघरवालज्ञाति गोवालगोत्र संघवी श्रीअल्हा भार्यो कुडाई...।

(वीर २ पृ. ४६०)

# लेखांक ७५४ - पार्श्वपुराण

काष्टासंघ प्रसिद्ध गछ नंदीतट नायक।
विद्यागण गंभीर सकल विद्या गुण गायक।।
रामसेन आम्नाय इंद्रभूषण भट्टारक।
तत्पट्टोद्धर धीर सुरेंद्रकीर्ति भट्टारक॥
तद्धदन विनिर्गत अमृतसम सदुपदेश वानी सुनी।
षट्चरण पास जिनवरतणा जोड्या धनसागर गुणी॥ १४४
देश वराड मझार नगर कारंजा सोहे।
चंद्रनाथ जिन चैत्य मूळ नायक मन मोहे॥

काष्ट्रासंघ सुगछ लाडबागड वड भागी।
बघेरवाल विख्यात न्यात श्रावक गुणरागी।
जिनधर्मी जमुना संघपति सुत पूंजा संघपति वचन।
चितमें धरी अत्यामह थकी रची सुधनसागर रचन।। १४५
षोडश शत एकवीस शालिवाहन शक जाणो।
रस भुज भुज भुज प्रमित वीर जिन शाक बखाणो॥
विक्रम शाक विवक्त वरस सत्रासे वीते।
उत्तर छप्पनमांहि असित आश्विन वी दीजे।।
कृतमंगल मंगलवार दिन मंगल मंगल तेरसी।
धनसागर पासजिनेसका पट्पद वचन कहे रसी।। १४६

( 円. 乙辛 )

## लेखांक ७५५ - पद्मावती पूजा

श्रीमचंद्रनाथस्य चंचचैत्यालये वरे ।
काष्ठासंघे गुणोपेते गच्छे नंदीतटाह्नये ॥ १
विद्यानामगणे रम्ये भट्टारकपुरंदराः ।
श्रीमद्रामसेनाह्ना अभूवन् सर्वसिद्धिदाः ॥ २
तद्नवयवियच्छोभाकरणे सूर्यतुल्यभाः ।
जाता भट्टारका भव्याः श्रीइंद्रभूषणाह्नयाः ॥ ३
तत्पादांबुजमृंगाभाः श्रीमत्सुरंद्रकीतयः ।
चके पद्मावतीपूजा तैः श्रीस्र्यपुरे वरे ॥ ४
श्रीमदक्षिणदेशीयः अंजनपुरवास्तव्यः ।
हिरासंघपतिः परं ॥ ५
तत्सुतोप्यतिधर्मिष्टः पुंजाख्यः सद्गुणोद्धिः ।
तस्यायहवशाद्रम्या नानापद्यसमन्विता ॥ ६
विह्नमुन्येश्वरात्रीश १७७३ प्रमिते वत्सरे मुदा ।
रवौ च कृष्णपंचम्यां मासे भाद्रपदाह्नये ॥ ७

(ना. ८२)

## लेखांक ७५६ - कल्याणमंदिर स्तोत्र

काष्ट्रांवर गण गयण रयण अति सौम्याकारं। CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha भट्टारक मुनि दक्ष इंद्रभूषण गुणधारं ॥
तास पट्ट उदयाद्रि कीर्ति सुरेंद्र विचारी ।
क्रियापात्र परधान भव्यजने हितकारी ॥
कुमुद्चंद्र कृत स्तुति प्रवर तास कवित कीधा मुद्दा ।
सुरेंद्रकीर्ति गळपति कहे भणता सुखसंपत्ति सदा ॥ ४५

(月. 26)

### लेखांक ७५७ - एकीमाव स्तोत्र

भट्टारक गुणपूर इंद्रभूषण जगभूषण । पट्टघर परधान सदा राजे गतदृषण ॥ सुरेंद्रकीर्ति गछपति कह्या एकीभाव तणो कवित । भनता सुनता दिनप्रति ते नर-पामे सुगति हित ॥ २६

( 日. とと )

## लेखांक ७५८ - विषापहार स्तोत्र

गणनायक गुरुराज इंद्रभूषण मतिपूरा । सकलसंघ परिचार धर्ममारगमां सूरा ॥ सुरेंद्रकीर्ति गलपति प्रवर पद्दोद्धर पद्वीधरण । विषापहार कृत कवित वर भन्यजीव जग उद्धरण ॥ ४०

( 刊. 66)

# लेखांक ७५९ - भूपाल स्तोत्र

श्रीजिनमार्ग विसुद्ध गछ काष्टांबर दाख्यो । विविध क्रियाकलाप सकलगुणपूरण भाख्यो ॥ भट्टारक सुनिराज इंद्रभूषण गळधारी । तास पट्ट सुविशाल सदा सोभे आचारि ॥ सुरेंद्रकीर्ति सुनिपति सकल नित्य ध्यान जिनवर करे । भूपाल कवितरचना रची भनता सहु पातक हरे ॥ २७

( 日. ८८ )

लेखांक ७६० - गुरुपादुका

विजयकीर्ति

स्वस्तिश्री सं. १८१२ माघ सुदी ५ गुरौ काष्टासंघे श्रीविजयकीर्ति-गुरूपदेशात् सुरेंद्रकीर्तिगुरुपादुका नित्यं प्रणमति ।

( स्रत, दा. पृ. ५२)

लेखांक ७६१ - शीतलनाथ मूर्तिं

स्वस्तिश्री नृपविक्रमात् १८१२ माघ सुदी ५ गुरौ श्रीमत् काष्टासंघ नंदीतटगच्छे विद्यागणे श्रीरामसेनान्वये भ. श्रीलक्ष्मीसेन तत्पट्टे भ. श्रीविजयकीर्तिविजयराज्ये सुरतवंदरे वास्तव्य मेवाडा ज्ञाती लघुशाखायां सा सनाथा विश्वनदास सुत विठल भ्राता मूलजी इत्यादि पुत्रपौत्रादि विह सह श्रीसीतलनाथविंव नित्यं प्रणमति।

( सूरत, दा. पृ. ५०)

लेखांक ७६२ -- गुरुपूजा

श्रीमत् श्रीभूषणाख्यः तदुपरि शशिकीर्त्युत्तरे राजकीर्तिः। सेनांतश्चेंदिरादिस्तद्नु शतमखस्योत्तरे भूषणेति।। श्रीमानेव सुरेंद्रकीर्तिरभवत् छक्ष्मी च सेनो ह्यतः। तत्पट्टे जयतामसौ विजयकीर्त्याख्यः सदा बुद्धिमान्॥

( ना. ५७ )

लेखांक ७६३ - अकृत्रिम चैत्यालयबावनी

सकलकीर्ति

देश वराड मझारि नगर अंजनपुर सोभै।
तिहां जिनवरना चैत्य पद्मप्रभ मन मोहै।।
पूज करै अति सार श्रावक विविध प्रकारी।
संघ चतुर्विध दान देइ शक्ति अनुसारी।।
संवत्सर अष्टादश सही पोडश ऊपरि जानए।
आश्विन मास सुभ सुक्र पक्ष पंचम्यां गुरुवार बस्नाणए।। ५५
काष्ट्रासंघ विख्यात गछ नंदीतट जानो।
सुरेन्द्रकीर्ति गुरु सार तत पट नाम बस्नानो।।

सकलकीर्ति सोभत गलपित महालिव छाजे। तस पदमधुकर जाणि ब्रह्म चंद्र अनुराजे।। बुधि ओछी विस्तार वहु पंडित जन सब समझ करी। क्षमाभाव तुम्हे कीजिए चैत्य वावनी अनुसरी।। ५६

( ना. १२३)

## लेखांक ७६४ - सरस्वतीमृतिं

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १८८१ वर्षे माघ मासे शुद्ध ५ सोम श्रीकाष्टासंघे भ. सुरेंद्र-कीर्ति तत्पट्टे भ. देवेंद्रकीर्ति राजोमान ज्ञाति वघेरवाल ।।

(ना. ५०)

### लेखांक ७६५ - नवग्रहयनत्र

संवत १८८५ मार्गिशिष वद १२ गुरु दिने श्रीकाष्टासंघे लाडवागड-गच्छे भ प्रतापकीर्ति आम्नाये नंदीतटगच्छे भ सुरेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ देवेंद्र-कीर्ति राज्यमान ज्ञाति वघरवाल गोत्र वोरखंड्या सा खेमासा सुत पूनासा यंत्रं प्रणमंति ।।

( मा. स. महाजन, नागपुर )

### लेखांक ७६६ - पुरन्दर-व्रतकथा

काष्टासंघ उद्योतिनधान । सुरेंद्रकीर्ति गुरु तास वखाण ।। तस पट्टे अति रिल्यावनी । देवेंद्रकीर्ति यतिशिरोमणी ॥ ५७ तास सेवक वोले सुजान । खेमा सुत सा पूना वान ॥ मंद्बुद्धि अक्षर जो सही । कर लीज्यो तुम्हे सुद्धे सही ॥ ५८

(म. ४६)

### काष्ठासंघ-नन्दीतट गच्छ

इस गच्छ का नाम नन्दीतट ग्राम (वर्तमान नान्देड—वस्बई राज्य) पर से छिया गया है। देवसेन कृत दर्शनसार के अनुसार यहीं कुमारसेन ने काष्टासंघ की स्थापना की थी (ले. ६४७)। इस गच्छ का दूसरा विशेषण विद्यागण है जो स्पष्टतः सरस्वतीगच्छ का अनुकरण मात्र है। तीसरा विशेषण रामसेनान्त्रय है। इन के विषय में कहा गया है कि नरसिंहपुरा जाति की स्थापना इन ने की तथा उस शहर में शान्तिनाथ का मन्दिर बनवाया (ले. ६४८-४९)। इन के शिष्य नेमिसेन ने पद्मावती की आराधना की तथा भट्टपुरा जाति की स्थापना की (ले. ६५०)।

इतिहास काल में रत्नकीर्ति के पृष्टशिष्य लक्ष्मीसेन से नन्दीतट गच्छ का वृत्तान्त उपलब्ध होता है। १२९ इन के दो शिष्यों से दो परम्पराएं आरम्भ हुईं। भीमसेन और धर्मसेन ये इन दो शिष्यों के नाम थे।

भीमसेन के पृष्टशिष्य सोमकीर्ति हुए। आप ने संवत् १५३२ में वीरसेनसूरि के साथ एक शीतलनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ६५१), संवत् १५३६ में गोढिली में यशोधरचरित की रचना पूरी की (ले. ६५२) तथा संवत् १५४० में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ६५३)। आप ने सुलतान पिरोजशाह के राज्यकाल में पावागढ में पद्मावती की कृपा से आकाश गमन का चमत्कार दिखलाया था (ले. ६५४)।

सोमकीर्ति के बाद क्रमशः विजयसेन, यशःकीर्ति, उदयसेन,त्रिभुवन-कीर्ति तथा रत्नभूषण भट्टारक हुए। रत्नभूषण के शिष्य कृष्णदास ने कल्पवल्ली रे पुर में संवत् १६७४ में विमलनाथपुराण की रचना की। इन के पिता का नाम हर्षसाह तथा माता का नाम वीरिका था। ( ले.

१२७ रत्नकीर्ति के पहले पट्टावली में उपलब्ध होनेवाले नामों के लिए देखिए— दानवीर माणिकचन्द्र पृ. ४७

१२८ सोमकीर्ति ने प्रद्युम्नचरित तथा सप्तब्यसन कथा इन दो ग्रन्थों की रचना कमशः संवत् १५३१ तथा संवत् १५२६ में की थी (अनेकान्त वर्ष १२ पृ. २८) १२९ कलोल (जिला पंचमहाल- गुजरात)

६५५)। <sup>१३०</sup> रत्नभूषण के दूसरे शिष्य जयसागर ने ज्येष्टजिनवर-पूजा, पार्श्वनाथ पंच कल्याणिक तथा तीर्यजयमाला की रचना की (ले. ६५६–६०)। <sup>१३१</sup>

रत्नभूषण के बाद जयकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १६८६ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की ( ले. ६६१ )।

जयकीर्ति के पट्ट पर केशवसेन भट्टारक हुए । इन के बन्धु का नाम मंगल था तथा पट्टाभिषेक इंदोर में हुआ था । <sup>१३२</sup> इन की रची आदि-नाथपूजा उपलब्ध है (ले. ६६२–६४)।

केशवसेन के पट्टपर विश्वकीर्ति भद्टारक हुए। आप ने संवत् १७०० में हरिवंशपुराण की एक प्रति लिखी (ले. ६६५) तथा आप के शिष्य मनजी ने संवत् १६९६ में न्यायदीपिका की एक प्रति लिखी। (ले. ६६६)

नन्दीतट गच्छ की दूसरी परम्परा लक्ष्मीसेन के शिष्य धर्मसेन से आरम्भ होती है। इन की लिखी हुई अतिशयजयमाला उपलब्ध है। वीरदास ने इन की प्रशंसा की है (ले. ६६७–६८)।

धर्मसेन के बाद क्रमशः विमलसेन और विशालकीर्ति भद्दारक हुए। इन के शिष्य विश्वसेन ने संवत् १५९६ में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ६६९)। इन की लिखी आराधनासारटीका उपलब्ध है (ले. ६७०)। विशालकीर्ति ने इंगरपुर में इन्हें अपना पद सौंपा था (ले. ६७२)। दक्षिणदेश में भी इन का विहार हुआ था (ले. ६७३)। विजयकीर्ति और विद्याभूषण ये इन के दो पदृशिष्य थे। विजयकीर्ति के शिष्य महेन्द्रसेन ने सीताहरण और वारामासी ये दो काव्य लिखे हैं (ले.६७४–७५)।

१३० कृष्णदास ही सम्भवतः भट्टारक केशवसेन हैं— (ले. ६६३) में इन के माता पिता के नाम देखिए।

१३१ सम्भवत: ज्ञानभूषण के शिष्यरूप में (ले. ४८६) में इन्ही रतन-भूषण का उल्लेख हुआ है।

१३२ पूर्वोक्त नोट १३० देखिए।

विश्वसेन के पृष्टशिष्य विद्याभूषण ने संवत् १६०४ में तथा संवत् १६२६ में दो पार्श्वनाथ मूर्तियां स्थापित कीं (ले. ६७६–७७)। इन ने द्वादशानुष्रेक्षा की रचना की (ले. ६७८)। हरदाससुत तथा राजनभट्ट ने इन की प्रशंसा की है (ले. ६७९–८०)।

विद्याभूषण के बाद श्रीभूषण पड़ाधीश हुए। संवत् १६३४ में इन का भ्रेताम्बरों से बाद हुआ था और उस के परिणामस्वरूप श्रेताम्बरों को देशत्याग करना पड़ा था (ले. ६८१)। इन ने संवत् १६३६ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ६८२)। सोजित्रा में संवत् १६५९ में शान्तिनाथपुराण की रचना आप ने पूरी की (ले. ६८३)। आप ने संवत् १६६० में एक पद्मावतीमूर्ति, संवत् १६६५ में एक रत्नत्रय यन्त्र तथा संवत् १६७६ में एक चन्द्रप्रभ मूर्ति स्थापित की (ले. ६८४)। आप को लिखी द्वादशांगपूजा उपलब्ध है (ले. ६८७)। आप को पिता का नाम कृष्णसाह तथा माता का नाम माकुही था (ले. ६८८)। आप ने वादिचंद्र को वाद में पराजित किया था (ले. ६९०)। विवेक, राजमळ और सोमविजय ने आप की प्रशंसा की है (ले. ६८९)। आप के शिष्य हेमचन्द्र ने श्रावकाचार नामक छोटीसी कविता लिखी है (ले. ६९३)। गुणसेन और हुर्षसागर ने भी आप की प्रशंसा की है (ले. ६९४-९५)।

श्रीभूषण के प्रधान शिष्य ब्रह्म ज्ञानसागर थे। इन ने संघपति बाधू के लिए अक्षर बावनी लिखी (ले. ७०३)। नेमि धर्मोपदेश, नेमिनाथ-पूजा, गोमटदेव पूजा, पार्श्वनाथ पूजा, जिन चउवीसी, द्वादशी कथा, दशलक्षण कथा, राखी बन्धन रास, पल्यविधान कथा, निःशल्याष्ट्रमी कथा, श्रुतस्कन्ध कथा, मौन एकादशी कथा ये इन की अन्य रचनाएं हैं (ले. ६९६-७०८)।

१३३ पं. नाथूराम प्रेमी ने श्रीभूषण की साम्प्रदायिकता पर प्रकाश डाला है— देखिए जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३४०। इस में इन के प्रतिबोध चिन्तामणि नामक प्रनथ का भी उल्लेख किया गया है।

श्रीभूषण के बाद चन्द्रकीर्ति महारक हुए। आप ने संवत् १६५४ में देविगिरि में पार्श्वनाथ पुराण लिखा था ( ले. ७०९ )। आप ने संवत् १६८१ में एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की ( ले. ७१० )। पार्श्वनाथ पूजा, नन्दीश्वरपूजा, ज्येष्ठजिनवरपूजा, पोडशकारण पूजा, सरस्वती पूजा, जिन चडवीसी, पांडवपुराण तथा गुरुपूजा ये रचनाएं चन्द्रकीर्ति ने लिखीं ( ले. ७११–१८ )। चन्द्रकीर्ति ने दक्षिण की यात्रा करते समय कावेरी के तीर पर नरसिंहपङ्ग में कृष्णभङ्ग को वाद में पराजित किया। इस समय चारुकीर्ति भद्यारक भी उपस्थित थे ( ले. ७२० )।

चन्द्रकीर्ति के शिष्य लक्ष्मण ने चौरासी लक्ष योनि विनती, बारा-मासी, तीन चउवीसी विनती, तथा पार्श्वनाथ विनती की रचना की (ले. ७२१-२४) । पंडित चिद्घन ने चंद्रकीर्ति की प्रशंसा की है (ले. ७१९)।

चन्द्रकीर्ति के पद्र पर राजकीर्ति भद्दारक हुए। आप ने वाणारसी में विवाद में जय प्राप्त किया। हीरजी और हेमसागर ने आप की प्रशंसा की है ( ले. ७२५-२६ )। ब्रह्म ज्ञान ने इन के समय रविवार व्रत कथा लिखी ( ले. ७२७ ) तथा इन के शिष्य पं. हाजी ने लाडबागड गच्छ की पद्दावली की एक प्रति लिखी ( ले. ७२८ )।

राजकीर्ति के पृष्टशिष्य लक्ष्मीसेन हुए। आप ने शक १५६१ में प्रमावती मूर्ति, तथा संवत् १७०३ में बाहुबली मूर्ति स्थापित की (ले. ७२९-३०)।

लक्ष्मीसेन के बाद इन्द्रभूषण भद्दारक हुए। आप ने शक १५८० में एक पार्श्वनाथ मूर्ति तथा एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की (ले. ७३१–३२)। आप के कुछ शिष्यों ने संवत् १७१८ में गोमटेश्वर की यात्रा की (ले. ७३३)। 'भ इन के शिष्य श्रीपित ने संवत् १७३६ में कोकिल

१३४ मूल लेख से प्रतीत होता है कि यह यात्रा सुरेन्द्रकीर्ति के समय हुई।
किन्तु संवत् निर्देश इन्द्रभूषण के समय के लिए ही अधिक उपयुक्त है।

पंचमी कथा लिखी (ले. ७३४)। इन की आज्ञा से मूपितिमिश्र ने गोमटस्वामी स्तोत्र लिखा (ले. ७३५)। जिनसेन, नरेन्द्रकीर्ति, सुमित-सागर, नरेन्द्रसागर, रूपसागर, जिनदास एवं द्विज विश्वनाथ ने इन्द्रभूषण की प्रशंसा की है (ले. ७३६-४३)। इन के समय बघरवाल जाति के ५२ गोत्रों में २५ गोत्र काष्ठासंघ के अनुयायी थे (ले. ७३७)।

इन्द्रभूषण के बाद सुरेन्द्रकीर्ति भद्दारक हुए। आप ने संवत् १७४४ में रत्नत्रय यन्त्र, संवत १७४७ में मेरुमूर्ति तथा इस वर्ष भी एक रत्नत्रय यन्त्र स्थापित किया ( ले. ७४४–४६ )। आप के शिष्य पामो ने संवत् १७४९ में भरत भुजबिल चिरित्र की रचना की ( ले. ७४७ )। इन ने अष्टद्रव्य छप्पय भी लिखे ( ले. ७४८ )। सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य धनसागर ने संवत् १७५१ में नवकार पचीसी लिखी तथा संवत् १७५३ में विहरमान तीर्थंकर स्तुति की रचना की ( ले. ७४९–५० ) सुरेन्द्रकीर्ति ने संवत् १७५६ में चौवीसी मूर्ति स्थापित की तथा संवत् १७५४ तथा संवत् १७५६ में केशरियाजी क्षेत्र पर दो चैत्यालयों की प्रतिष्ठा की ( ले. ७५१–५३ )। आप के पूर्वोक्त शिष्य धनसागर ने संवत् १७५६ में पार्श्वपुराण लिखा ( ले. ७५४ )। सुरेन्द्रकीर्ति ने संवत् १७७६ में पार्श्वपुराण लिखा ( ले. ७५४ )। आप ने कल्याणमन्दिर, एकीभाव, विषापहार, भूपाल इन चार स्तोत्रों का छप्पयों में रूपान्तर किया ( ले. ७५६–५९ )।

सुरेन्द्रकीर्ति के तीन पट्टशिष्य ज्ञात हैं। लक्ष्मीसेन, सक्तल्कीर्ति और देवेन्द्रकीर्ति ये उन के नाम थे। लक्ष्मीसेन के पट्ट पर विजयकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १८१२ में सुरेन्द्रकीर्ति की चरणपादुकाएं स्थापित की तथा एक शीतलनाथ मूर्ति भी स्थापित की (ले. ७६०—६२)।

सुरेन्द्रकीर्ति के दूसरे शिष्य सकलकीर्ति थे। इन के शिष्य चन्द्र ने संत्रत् १८१६ में अकृत्रिम चैत्यालय वावनी लिखी (ले. ७६३)। सुरेन्द्रकीर्ति के तीसरे पद्दधर देवेन्द्रकीर्ति हुए। आप ने संवत् १८८१ में एक सरस्वती मूर्ति तथा संवत् १८८५ में एक नवप्रह यन्त्र की स्थापना की (ले. ७६४–६५)। देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य पूना ने पुरन्दर व्रत कथा की रचना की (ले. ७६६)।

### काष्ठासंघ-नन्दीतट गच्छ-कालपट



CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha



# परिशिष्ट ३ भट्टारक नाम सूची

## [परिशिष्टों में सर्वत्र लेखांक का सन्दर्भ दिया है।]

| अजितकीर्ति (कुमुदचन्द्र के शिष्य ) १९३      | उदयसेन ६५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| अजितकीर्ति (विद्यालकोर्ति के शिष्य)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| २०५,२०६                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| अजितकीर्ति (हेमकीर्ति के शिष्य )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| २१८-२२०                                     | नो. ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| अनन्तकीर्ति ( महेद्रन्कीर्ति के शिष्य ) ३०० | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| अनन्तकीर्ति (महेन्द्रसेन के शिष्य) ६२९      | कनककीर्ति (रामकीर्ति के शिष्य ) नो ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| अनन्तकीर्ति (मुनिचन्द्र के शिष्य) ९०        | कनकसेन (वीरसेन के शिष्य) ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| अनन्तकीर्ति (श्रेयांससेन के शिष्य) ५८४      | कनकसेन (अवणसेन के बन्धु) ९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| अनन्तकाति ( सहस्रकोर्ति के शिष्य )नो. ५३    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                             | ५८५-५८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                             | The state of the s |  |
| अभयचन्द्र ५१४-५१६                           | 490-499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| अभयनन्दि ५१७-५२१                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| अमरकीर्ति (चन्द्रकीर्ति के शिष्य )          | कल्याणकीर्ति २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 443-448                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| अमरकीर्ति (चारकीर्ति के शिष्य) ९८           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| अमरकीर्ति ( धर्मभूषण के शिष्य ९५-९६         | ५९६,५९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                             | कुमारसेन ( भानुकीर्ति के शिष्य )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| अमरसेन नो. ९९                               | ५७७-५७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| अमितगति (देवसेन के शिष्य) ५४२               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| अमितगति ( माधवसेन के शिष्य )                | कुमुदचन्द्र (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ५४२–५४९                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 0 - 00                                      | कुमुद्चन्द्र (नेसर्गी ) ९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| अर्क्कीर्ति ६२३                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                             | क्विलाचार्य ६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                             | केशवदेव ९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                             | केशवनित् ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| इन्द्रभूषण ७३१-७४३                          | केशवसेन ६६२-६६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

|     | गुणकीर्ति (कल्याणकीर्ति के शिष्य ) २०४          | चन्द्रकीर्ति ( श्रीषेण के शिष्य ) नो. ९९    |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 100 | गुणकीर्ति ( सहस्रकीर्ति के शिष्य )              | चन्द्रकीर्ति ( ज्ञानसूषण के शिष्य ) नो. ५३  |
|     | ५५५-५५६                                         | चन्द्रश्रभ १२                               |
| 0   | गुणकीर्ति ( मुमतिकीर्ति के शिष्य )              | चन्द्रभूषण (जितेन्द्रभूषण के शिष्य)         |
|     | ३८६२०१                                          | व्यक्ति के विकास विकास नो. ५६               |
|     | गुणचन्द्र (गुणभद्र के शिष्य ) ५७३               | चन्द्रभूपण (सुरेन्द्रभूपण के शिष्य) नो. ५६  |
|     | गुणचन्द्र (यशःकीर्ति के शिष्य)                  | चन्द्रसेन १,२                               |
|     | ६००-६०१                                         | चारुचन्द्रभूषण नो. ५६                       |
| 12  | गुणचन्द्र (सिंहनन्दि के शिष्य)                  | चित्रसेन ६३१                                |
|     | ४०३-४०६                                         | छत्रसेन ( माथुरान्वय ) ५५०                  |
|     | गुणभद्र (माथुर गच्छ ) ५५१                       | छत्रसेन (समन्तभद्र के शिष्य ) ५२-६३         |
|     | गुणभद्र (जिनसेन के शिष्य ) ५८                   | जगत्कीर्ति (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) ६१४  |
|     | गुणभद्र (मलयकीर्ति के शिष्य)                    | जगत्कीर्ति ( सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) २७० |
|     | ५६५-५७५                                         | जगद्भूषण ३१०-३१३                            |
|     | गुणभद्र (माणिक्यसेन के शिष्य ) ३८               | जयकीर्ति ६६१                                |
| 100 | गुणभद्र (सोमसेन के शिष्य ) २३२४                 | जयसेन ( गुणाकरसेन के गुरु ) ६२६             |
|     | गुणसेन २९                                       | जयसेन (पुन्नाट गण) ६२२                      |
|     | गुणाकरसेन ६२६                                   | जयसेन (भावसेन के शिष्य) ६२५                 |
|     | गोपसेन ६२५                                      | जिनसेन ( वीरसेन के शिष्य ) २-८              |
| -   | चन्द्रकीर्ति ( अजितकीर्ति के शिष्य ) २२१२२२     | जिनसेन ( सोमसेन के शिष्य ) ४५-५१            |
|     | चन्द्रकीर्ति (गुणकीर्ति के शिष्य ) २०४          | जिनचन्द्र (गुणचन्द्र के शिष्य ) ४०७         |
|     | चन्द्रकीर्ति (नेभिचन्द्र के शिष्य ) ३९४         | जिनचन्द्र ( मेरुचन्द्र के शिष्य ) ५०७       |
|     | चन्द्रकीर्ति (प्रभाचन्द्र के शिष्य)             | जिनचन्द्र ( ग्रुभचन्द्र के शिष्य )          |
|     | रद९,२८६                                         | २४७–२६४                                     |
|     | चन्द्रकीर्ति ( महेन्द्रकीर्ति के शिप्य ) प्र. ६ | जिनेन्द्रभूषण ( मुनीन्द्रभूषण के शिष्य )    |
|     | चन्द्रकीर्ति ( रत्नकीर्ति के शिष्य )            | नो. ५६                                      |
|     | पन्द्रकाति (रानकारा क रशक्त )                   | जिनेन्द्रभूषण ( लक्ष्मीभूषण के शिष्य )      |
|     | चन्द्रकीर्ति (श्रीधर के शिष्य) ९१               | ३२५३२७                                      |
|     | चन्द्रकीर्ति (श्रीभूषण के शिष्य)                | जिनेन्द्रभूषण (हरेन्द्रभ्षण के शिष्य )      |
|     | 908058                                          | नो. ५६                                      |
|     |                                                 |                                             |

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

त्रिभुवनकीर्ति ( उदयसेन के शिष्य ) ६५५ दिवेन्द्रकीर्ति ( विद्यानन्द के शिष्य ) त्रिभुवनकीर्ति ( देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) त्रिभवनकीर्ति ( पद्मसेन के शिष्य ) ६३५ त्रिभुवनकीर्ति (प्रतापकीर्ति के शिष्य)६४४ त्रिभवनकीर्ति ( क्षेमकोर्ति के शिष्य ) ६०७ दुर्लभसंन ६२७ देघचन्द्र 828 देवसेन (अमितगति के गुरु) 483 देवसेन ( उद्धरसेन के शिष्य ) 446-463 देवसेन ( कुलभूषण के गुरु ) ६२७ देवसेन ( धारसेन के शिष्य ) 20 देवेन्द्रकीर्ति ( धर्मचन्द्र के शिष्य, नागौर ) २९४ देवेन्द्रंकीर्ति (धर्मचन्द्र के शिष्य. देवेन्द्रकीर्ति के प्रशिष्य) १८६ -- १९२ देवेन्द्रकीर्ति (धर्मचन्द्र के शिष्य, विशालकीर्ति के प्रशिष्य ) १४८--१७८ देवेन्द्रकीर्ति (धर्मभूषण के शिष्य) 906--983 देवेन्द्रकीर्ति (नरेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) प्र. ६ देवेन्द्रकीर्ति ( पद्मनिन्द् के शिष्य, ईडर ) 390-398 देवेन्द्रकीर्ति (पद्मनिद के शिष्य, कारंजा) नो.२९ देवेन्द्रकीर्ति (पद्मनिन्द के शिष्य, सूरत) 358--558 देवेन्द्रकीर्ति ( महीचन्द्र के शिष्य ) ६१३। देवेन्द्रकीर्ति (रत्नकीर्ति के शिष्य ) नो. २९

207--203 ५२३--५२४ देवेन्द्रकीर्ति (विद्यानन्दि के शिष्य) 409=-490 देवेन्द्रकीर्ति ( सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) ७६४--७६६ देवेन्द्रभूषण ( जिनेन्द्रभूषण के शिष्य ) नो. ५६ देवेन्द्रभूषण (विश्वभूषण के शिष्य) ३२० देशनन्दि धर्मकीर्ति (त्रिभुवनकीर्ति के शिष्य) ६३६--६३७ धर्मकीर्ति ( भुवनकीर्ति के शिष्य ) 260--268 धर्मकीर्ति ( लिलतकीर्ति के शिष्य ) ५२५--५३२ धर्मकीर्ति (सिंहकीर्ति के शिष्य ) ३०९ धर्मचन्द्र (कुमुदचन्द्र के शिष्य) 358--638 धर्मचन्द्र (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य, धर्मचन्द्र के प्रशिष्य ) 209--264 धर्मचन्द्र ( देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य. विद्यानन्द के प्रशिष्य ) १०४--१०५ धर्मचन्द्र (विद्याभूषण के शिष्य) 692-493 धर्मचन्द्र (विशालकीर्ति के शिष्य) 427-423 धर्मचन्द्र (विशालकीर्ति के शिष्य) 238--286 धर्मचन्द्र ( शुभकीर्ति के शिष्य )

| धर्मचन्द्र (श्रीभूषण के शिष्य)                     | नेमिषेण (नन्दीतर गच्छ) ६५०                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| २९२२९३                                             | नेमिषेण (माथुर गच्छ ) ५४२                  |
| धर्मभूतण ( अमरकीर्ति के शिष्य )                    | पद्मकीर्ति (धर्मकीर्ति के शिष्य ) ५३६      |
|                                                    | पद्मकीर्ति (विशालकीर्ति के शिष्य )         |
| धर्मभूषण (धर्मचन्द्र के शिष्य,                     | 200209                                     |
| कुमुदचन्द्र के प्रशिष्य ) १२७१३५                   | पद्मनिन्द ( चन्द्रकीर्ति के शिष्य) नो. ५३  |
| धर्मभूषण (धर्मचन्द्र के शिष्य,                     | पद्मनिट् (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य) नो. २९ |
| देवेन्द्रकीर्ति के प्रशिष्य ) १०६१०७               | पद्मनिद (प्रभाचन्द्र के शिष्य)             |
| धर्मभूषण (वर्धमान के शिष्य) ९६९७                   | २३७२४१                                     |
| धर्मभूषण ( ग्रुभकीर्ति के शिष्य )                  | पद्मनिद् ( रामकीर्ति के शिष्य )            |
| ९५९६                                               | 326528                                     |
| धर्मसेन ( लक्ष्मीसेन के शिष्य )                    | पद्मनिद् (सहस्रकीर्ति के शिष्य ) प्र. १२   |
| ६६७६६८                                             | पद्मनिद (हेमचन्द्र के शिष्य) ५९६           |
| धर्मसेन (विमलसेन के शिष्य)                         | पद्मप्रम ९१                                |
| ५५८,५७३                                            | पद्मसेन ६३२६३४                             |
| धर्मसेन ( शान्तिषेण के गुरु ) ६२५                  | पछ्रपण्डित १५                              |
| धारसेन /१९                                         | प्रतापकीर्ति ६४२६३४                        |
| नयनन्दि ९१                                         | प्रभाचन्द्र (जिनचन्द्र के शिष्य )          |
| नयसेन ५८२                                          | प्रमाचन्द्र (।जनचन्द्र क ।शब्द ) रह५-२६८   |
| नरेन्द्रकीर्ति (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य) २६९      |                                            |
| नरेन्द्रकीर्ति ( मलयकीर्ति के शिष्य )              | 7.11.17 (                                  |
| ६४०६४१                                             | प्रभाचन्द्र (रत्नकीर्ति के शिष्य )         |
| नरेन्द्रकीर्ति ( सुखेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) प्र. ६ | २३३-२३६                                    |
| नरेन्द्रकीर्ति (क्षेमकीर्ति के शिष्य) ३९३          | प्रभाचन्द्र (ज्ञानभूषण के शिष्य)           |
| नरेन्द्रभूषण नो. ५६                                | 869-860                                    |
| नरेन्द्रसेन ६४६९                                   | बालचन्द्र १५                               |
| नागेन्द्रकीर्ति २२१२२२                             | ब्रह्मसेन ११                               |
| नेमिचन्द्र (विजयकीर्ति के शिष्य) ३९४               | भवनभूषण ३०१                                |
| नेमिचन्द्र (श्रीधर के शिष्य) ९१                    | भानुकीर्ति (गुणभद्र के शिष्य ) ५७६         |
| नेमिचन्द्र (सहस्रकीर्ति के शिष्य)                  | भानुकीर्ति (यश:कीर्ति के शिष्य )           |
| २८५२८७                                             | २८९-२९०                                    |

| भावसेन (गोपसेन के शिष्य) ६२५               | माणिकनन्दि २०४                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| भावसेन ( धर्मसेन के शिष्य )                | माणिकसेन २७-२८                                 |
| ५५८,५७३                                    |                                                |
| भीमसेन ६५२                                 |                                                |
| भुवनकीर्ति (रत्नकीर्ति के शिष्य )          | माधवसेन (नेमिषेण के शिष्य ) ५४२                |
| २७८-२७९                                    | माधवसेन ( प्रतापसेन के शिष्य ) ५८०             |
| भुवनकीर्ति ( सकलकीर्ति के शिष्य )          | मुनिचन्द्र ९०                                  |
| ३४३-३५१                                    | मुनिसेन १६                                     |
| मलयकीर्ति (धर्मकीर्ति के शिष्य)            | मुनीन्द्रकीर्ति (राजेन्द्रकीर्ति के शिष्य )    |
| ६३८–६३९                                    | ६२१                                            |
| मलयकीर्ति ( यशःकीर्ति के शिष्य )           | मुनीन्द्रकीर्ति ( क्षेमेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) |
| ५६३–५६४                                    | नो., ५३                                        |
| मल्लिभूषण ४५८-४६३                          | मुनीन्द्रभूषण ३२३-३२४                          |
| महासेन ( गुणाकरसेन के शिष्य ) ६२६          | मेघनन्दि ८९                                    |
| महासेन ( ब्रह्मसेन के शिष्य ) ११           | मेरुचन्द्र ५०१-५०६                             |
| महीचन्द्र (वादिचन्द्र के शिष्य)            | मौनिमट्टारक ३२४                                |
| 899-400                                    | यशःकीर्ति (गुणकीर्ति के शिष्य )                |
| महीचन्द्र (विशालकीर्ति के शिष्य)           | ५५७-५६२                                        |
| १९५-२०१                                    |                                                |
| महीचन्द्र ( सहस्रकीर्ति के शिष्य ) ६१२     |                                                |
| मही भूषण २००-२०३                           |                                                |
| महेन्द्रकीर्ति (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य,  | यशःकीर्ति (पद्मनिन्दि के शिष्य,                |
| जयपुर) २७४                                 |                                                |
| महेन्द्रकीर्ति ( देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य, | यशःकीर्ति (रत्नकीर्ति के शिष्य )               |
| नरेन्द्रकीर्ति के प्रशिष्य ) प्र. ध        | ४०१-४०२                                        |
| महेन्द्रकीर्ति (विद्यानन्द् के शिष्य ) २९९ | यदाःकीर्ति (रामकीर्ति के दिाष्य ) ३९५          |
| महेन्द्रभपण ३२५-३२८                        | यहा कीर्त ( तिसमस्य के किएम ) ८१.1.            |
| महेन्द्रसेन (केशवसेन के शिष्य) ६२,         | यशःकीर्ति (विमलकीर्ति के शिष्य) ६४६            |
| महेन्द्रसेन (सकलचन्द्र के शिष्य)           | न्यान्यात ( विभलकाति के शिष्य ) ६४६            |
| 16 201 ( )                                 | गरा गा                                         |
| ५९९-६०                                     | यशःसेन ५९५<br>१ युक्तवीर २६                    |

| रत्नकीर्ति (अभयनन्दि के शिष्य) ५२२           | Description ( of the control of the |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | लक्ष्मीचन्द्र (मल्लिभूषण के शिष्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रत्नकीर्ति (जिनचन्द्र के शिष्य)              | ४६८–४७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २५८,२७७                                      | लक्ष्मीचन्द्र (विशालकीर्ति के शिष्य) २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रत्नकीर्ति (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य) नो. २९ | लक्ष्मीभूषण ३२३-३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रत्नकीर्ति (धर्मचन्द्र के शिष्य) २३१२३२      | लक्ष्मीसेन (गुणभद्र के शिष्य) ३०-३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रत्नकीर्ति ( लल्पिकीर्ति के शिष्य)           | लक्ष्मीसेन (रत्नकीर्ति के शिष्य) ६७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43.6480                                      | लक्ष्मीसेन (राजकीर्ति के शिष्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| रत्नकीर्ति (लक्ष्मीसेन के गुरु) प्र. १६      | ७२९-७३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रत्नकीर्ति ( सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) २९७  | लक्ष्मीसेन (सिद्धसेन के शिष्य) ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रत्नकीर्ति ( ज्ञानकीर्ति के शिष्य )          | लक्ष्मीसेन ( सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 399800                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| रत्नचन्द्र (अमरचन्द्र के शिष्य)४२१-४२३       | ७६१-७६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रत्नचन्द्र (सकलचन्द्र के शिष्य)              | लोकसेन ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४१०-४१५                                      | वज्रपाणि १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| राजकीर्ति ७२५-७२८                            | वर्धमान ९५-९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| राजेन्द्रकीर्ति ६१८-६२०                      | वसन्तकीर्ति २२३-२२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| राजेन्द्रभूषण ३२८                            | वादिचन्द्र ४९१-४९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रामकीर्ति (चन्द्रकीर्ति के शिष्य) ३९५        | वादिभूषण ३८२-३८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रामकीर्ति (वादिभूषण के शिष्य)                | वासुपूज्य ९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ₹८५-३८६                                      | विजयकीर्ति (कनककीर्ति के शिष्य) नो. ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रामकीर्ति (विमलकीर्ति के शिष्य) ६४६          | विजयकीर्ति (कृविलाचार्य के शिष्य) ६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रामकीर्ति (सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य) नो. ६६  | विजयकीर्ति ( नरेन्द्रकीर्ति के शिष्य) ३९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | विजयकीर्ति ( भवनभूषण के शिष्य) ३०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| रामसेन (नन्दीतर गच्छ) ६४८-६४९                | विजयकीर्ति (लक्ष्मीसेन के शिष्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रामसेन (माथुर गच्छ) ५४१                      | १ ३७-०३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रामसेन (सेन गण) १२                           | विजयकीर्ति (शान्तिषेण के शिष्य) ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लिलतकीर्ति (जगत्कीर्ति के शिष्य)             | विजयकीर्ति ( ज्ञानभूषण के ज्ञिष्य )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६१५–६१७                                      | ३६२-३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लिलकीर्ति (धर्मकीर्ति के शिष्य ) ५५२         | विजयसेन (अनन्तकीर्ति के शिष्य) ६३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लिलतकीर्ति (यशःकीर्ति के शिष्य)              | विजयसेन ( माधवसेन के शिष्य ) ५८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ५२५-५२९                                      | विजयसेन ( सोमकीर्ति के शिष्य ) ६५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   | विद्यानिन्द (जिनचन्द्र के शिष्य)            | विश्वसेन ६६९-६७३                       |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | ५०७-५०८                                     | वीरचन्द्र ४७७-४७९                      |
|   | विद्यानिद (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य)        | वीरसेन (आर्यनन्दि के शिष्य) १-५        |
|   | ४२७–४५७                                     | वीरसेन ( कुमारसेन के शिष्य )           |
|   | विद्यानिद (रत्नकीर्ति के शिष्य ) २९८        | वीरसेन ( गुणभद्र के शिष्य ) २५         |
|   |                                             | वीरसेन (लक्ष्मीसेन के शिष्य) नो. २०    |
|   | १००-१०१                                     | शान्तिकीर्ति २०४                       |
|   | विद्याभूषण (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य) ५११   | शान्तिषेण (अभितगति के शिष्य) नो. ९९    |
|   | विद्याभूषण (पद्मकीर्ति के शिष्य) २१०        | शान्तिषेण (दुर्लभसेन के शिष्य) ६२७     |
|   | विद्याभूषण (विश्वसेन के शिष्य)              | शान्तिषेण (धर्मसेन के शिष्य) ६२५       |
|   | ६७६–६८०                                     | शान्तिषेण (नरेन्द्रसेन के शिष्य) ७०-७६ |
|   | विनयनन्दि १५                                | शीलभूषण ३०९                            |
|   | विनयसेन ४-५                                 | ग्रमकीर्ति ९५, २२७-२२८                 |
|   | विमलकीर्ति ६४६                              | ग्रुभचन्द्र (कमलकीर्ति के शिष्य)       |
|   | विमलसेन (देवसेन के शिष्य) ५५८,५७३           | 493-498                                |
|   | विमलसेन ( धर्मसेन के शिष्य ) ६७१            | ग्रुभचन्द्र (पद्मनन्दि के शिष्य )      |
|   | विशालकीर्ति (अजितकीर्ति के शिष्य) १९४       | २४२–२४६                                |
|   | विशालकीर्ति ( अमरकीर्ति के शिष्य )          | ग्रुभचन्द्र (विजयकीर्ति के शिष्य)      |
| - | 99-800                                      | ३६७–३७५                                |
|   | विशालकीर्ति (धर्मकीर्ति के शिष्य) २८२       | ग्रुभचन्द्र ( हर्षचन्द्र के शिष्य )    |
|   | विशालकीर्ति ( धर्मभूषण के शिष्य )           | ४१७-४१८                                |
|   | १३८-१४०                                     |                                        |
|   | विशालकीर्ति (नागेन्द्रकीर्ति के शिष्य)नो.३१ | श्रीचन्द्र ८६-८८                       |
|   | विशालकीर्ति (वर्तमान, लातूर) नो. ३१         | श्रीधर (चन्द्रकीर्ति के शिष्य) ९१      |
|   | विशालकीर्ति (वसन्तकीर्ति के शिष्य)          | श्रीधर (नयनिंद के शिष्य) ९१            |
|   | ९५,२२६                                      | 0                                      |
|   | विशालकीर्ति (विमलसेन के शिष्य)              | श्रीनन्दि ८६-८८                        |
|   |                                             | श्रीभूषण ( भानुकीर्ति के शिष्य ) २९१   |
|   |                                             | श्रीभूषण (विद्याभूषण के शिष्य)         |
|   | विश्वभूषण ३१४-३१७                           |                                        |
|   | 00.0 4010404-1-104-1-1                      | Digitized by Connets Ciddle at Connets |

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

| श्रीषेण नो. ९९                               | सुरेन्द्रकीर्ति (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य)       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| श्रुतवीर १८                                  | २९५-२९६                                          |
| श्रेयांससेन ५८३                              | सुरेन्द्रकीर्ति (नरेन्द्रकीर्ति के शिष्य) प्र. ६ |
| सकलकीर्ति (पद्मकीर्ति के शिष्य)              | सुरेन्द्रकीर्ति (यश:कीर्ति के शिष्य) नी.६६       |
| ५३३–५३७                                      | सुरेन्द्रकीर्ति (सकलकीर्ति के शिष्य) ५३८         |
| सकलकीर्ति (पद्मनिन्द् के शिष्य)              | सुरेन्द्रभीर्ति (क्षेमेन्द्रभीर्ति के शिष्य) २७६ |
| ३२९-३४२                                      | सुरेन्द्रभूषण ( देवेन्द्रभूषण के शिष्य )         |
| सकलकीर्ति (सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य) ७६३     | ₹१८─३२२                                          |
| सकलचन्द्र (गुणचन्द्र के शिष्य)               | सुरेन्द्रभूषण (नरेन्द्रभूषण के शिष्य) नी.५६      |
| ६००-६०१                                      | सोमकीर्ति ६५१-६५४                                |
| सकलचन्द्र (जिनचन्द्र के शिष्य)               | सोमसेन ( गुणभद्र के शिष्य ) ३९-४४                |
| ४०७-४०९                                      | सोमसेन (देवसेन के शिष्य) २१-२२                   |
| सकल भूषण नो. ५३                              | सोमसेन (लक्ष्मीसेन के शिष्य-) ३४-३६              |
| सकलभूषण ना. ५३ समन्तभद्र ६१-६२               | सोमसेन ( श्रुतवीर के गुरु ) १७                   |
| सहस्रकीर्ति (त्रिभुवनकीर्ति के शिष्य, जेरहर) | हरिषेण ( भरतसेन के शिष्य ) ६२४                   |
| प्र. १२                                      | हरिषेण (मौनिभट्टारक के शिष्य) ६२४                |
| सहस्रकीर्ति (त्रिभुवनकीर्ति के शिष्य,        | हरेन्द्रभूषण नो. ५६                              |
| माथुरगच्छ ) ६०८-६११                          | हर्पकीर्ति नो. ५३                                |
| सहस्रभीर्ति (भावसेन के शिष्य)                | हर्षचन्द्र ४१६                                   |
| ५५८, ५७३                                     | हेमकीर्ति (विद्याभूषण के शिष्य, नागौर)           |
| सहस्रकीर्ति (लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य ) २८४    | नो. ५३                                           |
| सहस्रकीर्ति (सकलभूषण के शिष्य) नो. ५३        | हेमकीर्ति (विद्याभूषण के शिष्य, लात्र)           |
| सिद्धसेन ७७–८४                               | २११–२१७                                          |
| सिंहकीर्ति ३०३-३०८                           | हेमकीर्ति (क्षेमकीर्ति के शिष्य)                 |
| सिंहनन्दि ४०३, ४६४, ४६६, ४७२                 | 466-469                                          |
| मुखेन्द्रकीर्ति २७६                          | हेमचन्द्र ५९६-५९८                                |
| मुमितकीर्ति ८१, ३७६-३७७                      |                                                  |
|                                              | क्षेमकीर्ति (कमलकीर्ति के शिष्य) ५८७             |
| मुरेन्द्रकीर्ति ( इन्द्रभूषण के शिष्य )      | क्षेमकीर्ति (देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य) ३९२       |
|                                              | क्षेमकीर्ति (यशःकीर्ति के शिष्य) ६०६             |
|                                              |                                                  |

क्षेमेन्द्रकीर्ति (महेन्द्रकीर्ति के शिष्य ) २७६ | ज्ञानभूषण (रत्नकीर्ति के शिष्य ) नो. ५३ | क्षेमेन्द्रकीर्ति (हेमकीर्ति के शिष्य ) नो. ५३ | ज्ञानभूषण (वीरचन्द्र के शिष्य ) | ४८०-४८६ | ज्ञानभूषण (भ्रुवनकीर्ति के शिष्य ) | ३१० | ज्ञानभूषण (श्रीलभूषण के शिष्य ) | ३१० |

# परिशिष्ट ४, आचार्यादि-नामसूची

### [ भट्टारकों के शिष्यों में सम्मिलित मुनि, आर्थिका आदि ]

| अजित                                   | ४३६                           | कृष्णदास                                | ६५५-६५६                              |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| अनन्तकीर्ति                            | ४०२                           | खुशालदास                                | . २७१                                |
| अनन्तमती                               | ६७६                           | गुणदास                                  | ३४४,३५१                              |
| अमरकीर्ति                              | ४५९                           | गुणनन्दि                                | '३६१                                 |
| अमरजी                                  | ४१५                           | गुणसागर                                 | 488                                  |
| अर्जुनसुत                              | ६२,६९                         | गुणसेन                                  | ६९४                                  |
| आगमश्री                                | २४४,३०८                       | गोमटसागर                                | २००                                  |
| आशाधर                                  | ६३२                           | गोवर्धनदास                              | २७४                                  |
| इन्दुमती                               | १८१                           | गौतमसागर                                | २०३                                  |
| कमलकीर्ति                              | 890                           | गंगादास                                 | १३७,१३९–१४५                          |
| कर्मसी                                 | 806                           | चन्द्र                                  | ७६३                                  |
| कल्याणकीर्ति (सूरत)                    | ४५१                           | चन्द्रसागर                              | १५२-१५५                              |
| कल्याणकीर्ति (ईडर)                     | ₹९०-३९१                       | चन्दाबाई                                | ३०९                                  |
| कल्याणकीर्ति (लाडवागड                  | ) ६३४                         | चारित्रश्री                             | २४४,३०९                              |
| कल्याणश्री                             | 840                           | चारकीर्ति                               | १२५,२५३                              |
| कामराज                                 | ३८९                           | चिद्धन                                  | ७१९                                  |
| कुरेर<br>CE-0. ASI Srinagar Circle, Ja | ३ <b>९७</b><br>ammu Collectio | चो <b>लचन्द्र</b><br>n. Digitized by eG | २६९<br>angotri Siddhanta Gyaan Kosha |

| -ਨਰਕਟ               |            | la Theresay        | 10340 101 1011 |
|---------------------|------------|--------------------|----------------|
| छाहड<br>            |            | धनसागर             | ७४९,७५०,७५४    |
| जगत्सिंह            |            | धर्मकीर्ति         | 8,68           |
| जनार्दन             |            | धर्मचन्द्र         | २६७            |
| जयकीर्ति (दिछी)     |            | धर्मदास            | ५६६,५७५        |
| जयकीर्ति (माथुर)    |            | धर्मपाल            | 8\$6           |
| जयनन्दि             | २५३        | धर्मरुचि           | ५१४            |
| जयसागर (सूरत)       | 402-404    | नयनन्दि            | . २५१          |
| जयसागर (नन्दीतट)    | ६५०,६५४    | नरसिंह             | २४५,२५३२५४     |
| 700                 | ६५७-६६०    | नरेन्द्रसागर       | 980            |
| जिनदास (ईडर) ३४     | '०-३५२,४७५ | नरेन्द्रसेन        | ६३२६३३         |
| जिनदास (सूरत)       | ५०८        | नागचन्द्र          | ३६०            |
| जिनदास ( नन्दीतट )  | ७४२        | नाथ्राम            | २३५            |
| जिनमती '            | 842        | नेत्रनन्दि         | ं २५५          |
| जिनसागर १५२-१५      | ५,१६४-१७८  | नेमिचन्द्र (सूरत)  | ४६९            |
| जिनसेन              | ७३६        | नेमिचन्द्र (जेरहट) | ५३६            |
| जीवनदास             | १६१        | पद्मकीर्ति         | 466            |
| तानू                | ७५         | पंडितदेव           | २५३            |
| तेजपाल              | २६९,३९०    | पामो               | 280080         |
| त्रिभुवनकीर्ति      |            | पार्श्वकीर्ति      | ११७११९,१२४     |
| त्रिभुवनचन्द्र      | ३९१        | पासमित             | १५९            |
| दशस्थगुर            | ૪          | पुण्यकीर्ति        | २७९            |
| दीपचंद              | £ 8 8      | पुण्यसागर          | २०५२०६         |
| दीपद                | २५९        | पूना               | ७६६            |
| देवकीर्ति (ईडर)     | ३९०-३९१    | पूरनमल             | ५१             |
| देवकीर्ति ( माथुर ) | : 466      | प्रतायचन्द्र       | 466            |
| देवजी               | ३८२        | प्रतापश्री         | ६१०            |
| देवदास              | ३८२        | विहारीदास          | ६३,५३८         |
| देवश्री             | इह५        | बुद्धिसागर         | १६१            |
| धनपण्डित            |            | भगवतीदास           | ५९९-६०५        |
| भनपार               |            | भाणचंद             | ५१२            |
|                     |            |                    |                |

| भीमसेन                                    | २५३।        | रायमल्ल             | 806       |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| भूप                                       | ६४३         | रूपचंद              | १६१       |
| भूपति                                     | ७३५         | रूपजी               | १५२,१५५   |
| भोज                                       | ३१०         | रूपसागर             | ७४१       |
| मकरन्द                                    | २१७         | लक्ष्मण (सूरत)      | ४६०       |
| मतिसागर                                   | ४५१         | लक्ष्मण ( नन्दीतर ) | ७२०-७२४   |
| मदनकीर्ति                                 | २५४२५५      | लक्ष्मीदास          | २७१       |
| मदनदेव                                    | २४५         | लालचन्द्र ( ईंडर )  | \$ 9 \$   |
| मनजी                                      | ६६६         | लालचन्द्र (माथुर)   | ६१५       |
| मल्लिदास                                  | \$88        | लालजी 💮 💮           | ३८९       |
| महितसागर                                  | १९०१९२      | लोकश्री             | 588       |
| महाकीर्ति                                 | २०१         | वर्धमान             | १०२       |
| महेन्द्रदत्त                              | ४४२         | वानारसीदास          | . ७३      |
| महेन्द्रसेन                               | ६७४६७५      | विद्यासागर          | ४९७       |
| मांडण                                     | ५७३         | विनयश्री            | 588       |
| माणिकनन्दि                                | १६२         | विमलकीर्ति          | २५८       |
| माणिक्यराज                                | ५९६         | विश्वनाथ द्विज      | ७४३       |
| मेघावी (मीहा)                             | २५३,२५६,२५८ | वीरजी               | १५३,१५५   |
| यश                                        | 806         | वीरदास (कारंजा)     | ११६११७    |
| रइधू                                      | ५६०५६१      | वीरदास (नन्दीतट)    | ६६८       |
| रतन                                       | 50,80       | वीरमती              | ५२२       |
| रत्नकीर्ति (सेनगण)                        | 68          | बृषभ ·              | १८११८५    |
| रस्नकीर्ति (माथुर)                        | 469         | शालिवाहन            | ३१३       |
| रत्नश्री                                  | ४५८         | शान्तमती            | 828       |
| रत्नसागर                                  | १५२१५५      | शान्तिदास           | ४७५       |
| राघव                                      | ८३,४६७      |                     | ७३        |
| राजनभट्ट                                  | ६८०         |                     | ३८०       |
| राजमल्ल (माथुर)                           | ५७८,५७९     |                     | ७३४       |
| 19 - 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |             | श्रुतकीर्ति (ईडर)   | . 390-398 |
| राजमल्ल (नन्दीतट                          | ) ६९१       | श्रुतकीर्ति (जेरहट) | ५२३५२४    |

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

| आचार्यादि नाम सूची |              |                      |            |
|--------------------|--------------|----------------------|------------|
|                    |              |                      |            |
| श्रुतसागर भ        | ४३९४५७,४६२   | हरदाससुत             | ६७९        |
|                    | ४६६,४७२-४७४  | हरीराज               | 466        |
| सकलकीर्ति          | ४७१          | हर्ष                 | ₹८0        |
| सज्बाई             | ३९४          | हर्षमती              | १०९        |
| सहस्रकीर्ति        | ६३८          | हर्षसागर             | ६९५        |
| संयमश्री           | ४२९          | हाजी                 | ७२८        |
| सागरसेन            | ८६,८८        | हीरजी                | ७२५        |
| सिद्धान्तसागर      | ४७२          | हीराबाई              | ३०९        |
| सिंहनन्दि          | ९६           | हेमकीर्ति (दिछी)     | २४३        |
| सिंहसेन            | ५६२          | हेमकीर्ति ( भानपुर ) | ४१५        |
| सुमतिकीर्ति (ईडर)  | ३७०          | हेमकीर्ति (नन्दीतट)  | ६३८        |
| सुमतिकीर्ति (सूरत) |              | हेमचन्द्र (दिछी)     | २७९        |
| ४८३-               | -864,866-868 | हेमचन्द्र (माथुर)    | 466        |
| सुमतिसागर (सूरत    | ) ५१७-५२१    | हेमचन्द्र (नन्दीतट)  | ६९३        |
| सुमतिसागर (नन्दीतर | . 9 3 9      | हेमपण्डित            | 866        |
| सुविवेक            | ६८९          | हेमराज               | ३१७        |
| सोनोपण्डित         | 168          | हेमसागर              | ७२६        |
| सोमविजय (सेन गण    | 1) 38        | क्षेमकीर्ति          | २७४        |
| सोमविजय (नन्दीतर   | इ९२          | क्षेमचन्द्र          | ३७०        |
| हरजीमल             | ६१५          | ज्ञानसागर            | ६९६७०८,७२७ |

## परिशिष्ट ५, ग्रन्थ नाम सूची

| अकृत्रिम चैत्य जयमाला              | १८६       | आदिनाथस्तोत्र (बिहारीदास)              | ५३८       |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| अकृत्रिम चैत्य पूजा                | 225       | आदिपुराण (जिनसेन)                      | 3,0       |
| अकृत्रिम चैत्य बावनी               | ७६३       | आदिपुराण (महीचन्द्र)                   | १९५       |
| अंगपण्णत्ती                        | ३७३       | आदिपुराण (सिंहसेन)                     | ५६२       |
| अठाई व्रत कथा                      | १९७       | आराधना (अमितगति)                       | 489       |
| अणुत्रत रत्न प्रदीप                | २७९       | आराधना (सकलकीर्ति) ३३९                 | 406       |
| अतिशय जयमाला                       | ६६७       | आराधना कथाकोष                          | ४६६       |
| अध्यात्मतरंगिणी टीका २५६,३८२,      | ३६७       | आराधना पंजिका                          | २३५       |
| अनन्तनाथ चरित्र                    | ६२९       |                                        | ,६७०      |
| अनन्तनाथ स्तोत्र                   | 46        | इन्द्रभूषण स्तुति                      | 550       |
| अनन्तनाथ पूजा                      | 808       | उत्तरपुराण (गुणभद्र)                   | 6         |
| अनन्तव्रत कथा                      | १६८       | उत्तरपुराण ( पुष्पदन्त )               | ५७६       |
| अनिरुद्ध छप्पय                     | ६०        | उत्तरपुराण टिपण                        | 69        |
| अनिरुद्ध हरण                       | 408       | उपदेशरतमाला                            | ८१        |
| अनेकार्थ नाममाला                   | 800       | उपासकाचार                              | 480       |
| अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ पूजा          | ४६७       | ऋषिपंचमी कथा                           | 3.8.6     |
| अमरसेन चरित                        | ५९६       | ऋषिमण्डल पूजा                          | ३६१       |
| अम्बिका रास                        | १०९       | एकीभाव स्तोत्र                         | ७५७       |
| अरिष्टनेमिचरित                     | 449       | औदार्यचिन्तामणि (प्राकृतव्याकरण)       | 848       |
| अष्ट द्रव्य छप्पय                  | ७४८       | कथाकोष                                 | १५९       |
| अष्टसहस्री                         | ३९३       |                                        | ३६९       |
| अक्षयनिधान कथा                     | ४६२       | कर्मकाण्ड टीका                         | ४८३       |
| अक्षर बावनी                        | ७०३       |                                        | ३७५       |
| आकाशपंचमी कथा                      | ४४५       | कर्मविपाक रास                          | ३४६       |
| आत्मानुशासन                        | Ę         |                                        | १५०       |
| आदितवार कथा (गंगादास कृत)          |           | कल्याणमन्दिर स्तोत्र                   | ७५६       |
| आदितवार कथा (पुण्यसागर कृत)        |           | कसायपाहुड                              | २         |
| आदित्यव्रत कथा                     |           | कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका              | ३७०       |
| आदिनाथ पूजा                        |           | काली गोरी संवाद                        | १९९       |
| आदिनाथ स्तोत्र (जिनसागर)           |           | कृष्णपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र            | 34        |
| CC-U. ASI STINAGAR CIRCIE, Jammu C | ollection | n. Digitized by eGangotri Siddhanta Gy | aan Kosna |

| 4 , 0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| कैलास छप्पय (धर्मचन्द्र कृत)    | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जिनकथा 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६४ |
| कैलास छप्पय (सोयरा कृत)         | ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जिनचौवीसी (चंद्रकीर्ति)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७१६ |
| कोकिळपंचमी कथा                  | ७३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जिनचौवीसी (रत्नचन्द्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 880 |
| कौतुकसार                        | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जिनचौवीसी ( ज्ञानसागर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900 |
| गणधर वलय पूजा                   | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जिनेन्द्रमाहात्म्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३२५ |
| गणितसार संग्रह ३८९              | ,३९१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जीरापछी पार्श्वनाथ स्तोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४१ |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जीवन्धर चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३७५ |
| गरुड पंचमी कथा                  | १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जीवन्धर पुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 |
| गुणस्थान गुणमाला                | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जीवन्धर रास ३४९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360 |
| गोमटदेव पूजा                    | The state of the s | ज्येष्ठजिनवर कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४४२ |
| गोमटसार टीका                    | ५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्येष्ठजिनवर पूजा (कृष्णदास)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६५६ |
| गोमटस्वामी स्तोत्र              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ज्येष्ठजिनवर पूजा (जिनदास)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४२ |
| गौतमचरित्र                      | २९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्येष्ठजिनवर पूजा (जिनसागर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७७ |
| चन्दनषष्ठी कथा                  | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्येष्ठजिनवर पूजा (चन्द्रकीर्ति)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७१३ |
| चन्दना कथा                      | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्योतिप्रकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३१६ |
| चन्द्रनाथ चरित                  | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्योतिषसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६०१ |
| चारित्रशुद्धि विधान             | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४५५ |
| चित्तनिरोध कथा                  | 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तत्त्वभावना'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५४६ |
| चिन्तामणि पूजा                  | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तत्त्वज्ञानतरंगिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346 |
| चिन्तामणि सर्वतोभद्र व्याकरण    | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तत्त्वार्थवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७४ |
| चौरासी लक्ष योनि विनति (लक्ष्मण | ग कृत)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तीन चौवीसी विनती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७२३ |
| +27 PT /                        | ७२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तीर्थ जयमाला ( जयसागर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६५९ |
| चौरासी लक्ष योनि विनति (सुमि    | तेकीर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तीर्थ जयमाला ( सुमितसागर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428 |
| कत )                            | 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तीस चौवीसी पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७५ |
| जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला          | ६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्रिलोक प्रज्ञित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५४ |
| जटामुकुट                        | १४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्रिषष्टि पुराण पुरुप चरित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६२८ |
| जम्बद्दीप जयमाला                | 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्रेपन क्रिया विनती (गंगादास)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 888 |
| जम्बूस्वामी चरित ५७८,           | 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्रेपन ऋिया विनती (प्रभाचन्द्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860 |
| जम्बूस्वामी रास                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रैलोक्यसार रास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 868 |
| जयधवला                          | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्रैवर्णिकाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88  |
| जसोधर रास                       | ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दर्शनसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
|                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |     |

| द्शभक्त्यादि महाशास्त्रं                          |       | नरेन्द्रसेन पूजा               | ६६    |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 39, 808,                                          | 200   |                                | 989   |
| दशलक्षण कथा                                       | 500   |                                | 288   |
| द्शलक्षण पूजा                                     | 486   |                                | 608   |
| देवेन्द्रकीर्ति पूजा                              | १६१   |                                |       |
| देवेन्द्रकीर्ति लावणी                             | 290   |                                | 880   |
| द्रौपदी हरण                                       | , ५३  | निर्दोष्र सप्तमी कथा           |       |
| द्वात्रिंशदिन्द्रकेवली                            | ६०५   |                                | १८२   |
| द्वात्रिंशिका                                     | 486   |                                | ७०६   |
| द्वादशांगपूजा                                     | ६८७   |                                | २५८ . |
| द्वादशानुपेक्षा ११०,                              |       |                                | ५५४   |
| द्वादशी कथा                                       | ७०१   |                                | २५१   |
|                                                   |       |                                | ६९६   |
| धनकुमार चरित                                      |       | नेमिनाथ पूजा (देवेन्द्रकीर्ति) | 888   |
| धनद्चरित                                          |       | नेमिनाथ पूजा (ज्ञानसागर)       | ६९७   |
| धर्मचन्द्र पूजा                                   |       | नेमिनाथ भवान्तर                | 288   |
| धर्मचरित टिप्पण                                   |       |                                | ,६६६  |
| धर्मपरीक्षा (अमितगति)                             |       | पद्मचरित                       | २५५   |
| धर्मपरीक्षा (श्रुतकीर्ति)                         |       | पद्मचरित टिपण                  | 66    |
| धर्मपरीक्षा रास (जिनदास)                          | ३४७   |                                | ,३६५  |
| धर्मपरीक्षा रास ( सुमतिकीर्ति )                   | 228   |                                | ३७५   |
| धर्मरत्नाकर                                       |       | पद्मावती कथा                   | १६५   |
| धर्मरसिक<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 88    | 9                              | ७५५   |
| <b>धर्मसं</b> ग्रह                                |       | पद्मावती सहस्रनाम              | २०२   |
| धर्मामृत वृत्ति                                   |       | पद्मावती स्तोत्र ( छत्रसेन )   | 49    |
| धर्मीपदेशचूडामणि                                  |       | (111111)                       | १७५   |
| धवला                                              | 3     | परमेष्ठिप्रकाशसार              | ५२४   |
| ध्यानप्रदीप                                       |       | पस्यविधान कथा ( अतसागर )       | ४६३   |
| नन्दीश्वर उद्यापन                                 | १७१   | (                              | ७०५   |
| नन्दीश्वर कथा                                     |       | पल्योपम विधान                  | ३७५   |
| नन्दीश्वर पूजा ११२, १८७,                          | , ७१२ | पंचक्रयाणिक कथा                | १९२   |
|                                                   |       |                                |       |

| ग्रन्थं न                           | ाम सूची ३१५                      |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| पंचसंग्रह ५४५                       | बहुतरी ११८                       |
| पंचस्तवनावचूरि ११६,४९७              | बारामासी (चंद्रकीर्ति) ७२२       |
| पंचास्तिकाय ४३५,४५९,४८२             |                                  |
| ५५५,५६६                             |                                  |
| पाण्डवपुराण ( चंद्रकीर्ति ) ७१७     | 1 0 0                            |
| पाण्डवपुराण (यश:कीर्ति) ५५८         |                                  |
| पाण्डवपुराण ( ग्रुभचन्द्र ) २८७,३७५ | A                                |
| पार्श्वनाथ छंद ४९६                  | The Transport                    |
| पार्श्वनाथ पुराण (चंद्रकीर्ति) ७०९  | भारतमार सन्ति ।                  |
| पार्श्वनाथ पुराण (धनसागर) ७५४       | भाग भागवानि जानिय १०४१०          |
| पार्श्वनाथ पुराण (वादिचंद्र) ४९२    | THERETE TOTAL 1.00 leles le lois |
| पार्श्वनाथ पुराण (सकलकीर्ति) ३३६    | भारतपार वि                       |
| पार्श्वनाथ पूजा (कुमुदचंद्र) ११५    | ाताच्य मनीच १०६०                 |
| पार्श्वनाथ पूजा (चंद्रंकीर्ति) ७११  | महाभिषेक टीका ४५६, ४७०           |
| 9                                   | महापुराण ४६९,५७२                 |
| पार्श्वनाथ पूजा ( छत्रसेन ) ५६      | महायुराण दाका                    |
| पार्श्वनाथ पूजा (नरेन्द्रसेन) ६७    | महावीरचरित ५५३                   |
| पश्चिनाथ पूजा (ज्ञानसागर) ६९९       | नागिकरवाना विरादा                |
| पार्श्वनाथ भवान्तर १३९              | नुक्तावला कवा                    |
| पार्श्वनाथ विनती ७२४                | विनात शिरानान पूरावा             |
| पार्श्वनाथ स्तोत्र १७४              | 21120.0                          |
| पार्श्वाम्युद्य ४                   | ~                                |
| पार्श्वाभ्युदय पंजिका ३७५           |                                  |
|                                     | मेबमाला कथा ४४०                  |
|                                     | भेरुपंक्ति कथा ४५२               |
|                                     | भेरुपूजा (गंगादास) १४१           |
|                                     | मेरुपूजा (छत्रसेन) ५५            |
| प्रद्युम्नचरित (महासेन) ६२६         | मीन्य एकादशी कथा ७०८             |
| प्रद्युम्नचरित ( ग्रुभचन्द्र ) ३७५  | यशस्तिलक चिन्द्रका ४७२           |
| प्रवचनसार २४५,५८८                   | यशोधर चरित (पुष्पदन्त) २६८, ३०९  |
| प्रश्नोत्तर-भावकाचार ३३५            | यशोधर चरित (अमरकीर्तिः) ५५३      |

| यशोधर चरित (वादिचन्द्र)       | ४९५ | शब्दरत्नप्रदीप                 | . 80 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|------|
| यशोधर चरित (सोमकीर्ति)        | ६५१ | शब्दार्णवचिन्द्रिका            | 3,60 |
| रत्नत्रय उद्यापन              | १३५ | शान्तिनाथ बृहत्पूजा            | ४७५  |
| रत्नत्रय कथा                  | 888 | शान्तिनाथ चरित                 | 408  |
| रत्नत्रय पूजा                 | ६३३ | शान्तिनाथ पुराण                | ६८३  |
| रविव्रत कथा (अभय पण्डित)      | 88  | शान्तिनाथ विनती                | -08  |
| रविव्रत कथा (भानुकीर्ति)      | 290 | शान्तिनाथ स्तोत्र              | १७३  |
| रविव्रत कथा (महतिसागर)        | १९१ | शिखर माहात्म्य                 | ६१४  |
| रविवृत कथा ( वृषभ ) १८१,      | १८५ | <u>शीलपताका</u>                | २०१  |
| रविव्रत कथा ( श्रुतसागर )     | ४४३ | अवणद्वादशी कथा                 | 886  |
| रविव्रत कथा (सुरेन्द्रकीर्ति) | २९६ | श्रावकाचार (वसुनन्दि)          | २८६  |
| रविव्रत कथा (ज्ञानसागर)       |     | आवंकाचार (हेमचन्द्र)           | ६९३  |
| 'राखीबन्धन रास                |     | श्रीपाल आख्यान                 | 888  |
| रामटेक छन्द                   | २१७ | श्रीपालचरित                    | ४९१  |
| रामपुराण                      | ३९  | अतस्कन्ध कथा १३७,              | 600  |
| रामायण रास                    | 388 | श्रुतस्कन्ध पूजा               | 840  |
| लवणांकुरा कथा                 |     | श्रेणिकचरित्र (गुणदास)         | ३५१  |
| लक्षणपंक्ति कथा               |     | श्रेणिकचरित्र (जनाईन)          | 208  |
| लाटीसंहिता ६०६,               |     | श्रेणिकपृच्छा कर्मविपाक        | ३८१  |
| वर्धमान नीति                  |     | षर्कमीपदेश                     | ५५३  |
| विजयकीर्ति पूजा               | ७६२ | षट्कमीपदेश रत्नमाला            | २७४  |
| विमलपुराण                     |     | षट्खण्डागम                     | 8    |
| विश्वलोचन कोप                 | १६  |                                | ४०६  |
| विषापहार टीका                 | ३६० | पड्दर्शनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश  | ३७२  |
| विषापहार पूजा                 | १५१ | पोडराकारण कथा                  | 840  |
| विषापहार स्तोत्र              | ७५८ | पोडशकारण पूजा ( चन्द्रकीर्ति ) | ७१४  |
| विहरमान तीर्थेकर स्तुति       | ७५० | षोडशकारण पूजा (मेरुचन्द्र)     | 403  |
| वीतराग स्तोत्र                | ६३४ |                                | ५१७  |
| वैद्यविनोद                    | ६०२ | सगरचरित                        | 404  |
| त्रतजयमाला                    | 420 | सतपरमस्थान कथा                 | 888  |
|                               |     |                                |      |

| समयसार             | २०, ५६५  | सुद्रशनचरित ११७, ४३        | ४, ४७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समवदारण पीठिका     | ४७       | सुभाषितरत्ननिधि            | ५५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| समवशरण षट्पदी      | 48       | सुभाषितरत्नसन्दोह          | 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सम्मइजिन चरिउ      | ५६१      | स्वरूपसम्बोधनवृत्ति        | ३७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सस्मेदाचल पूजा     | १४३      | हनुम्चरित्र                | ४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सरस्वती पूजा       | ३७५, ७१५ | हरिवंदापुराण (संस्कृत)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सहस्रनाम टीका      | ४७३      | ६२२, ६६                    | ५, ५२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| संशयिवदन विदारण    | ३७१      | हरिवंदापुराण (अपभ्रंश) ५९५ | ४, ५२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सावयधम्मदोहा पंजिक | ४६०      | हरिवंशपुराण (हिन्दी) २७    | १, ३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सिद्धा पूजा        | ३७५      | हरिवंशपुराण (मराठी)        | २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सिद्धसेन पूजा      | ८२       | हरिवंश रास ७               | ३, ३४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सिद्धान्तसार       | २७७      | क्षेत्रपाल पूजा            | १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सिद्धान्तसार भाष्य | ४८१      | क्षेत्रपाल स्तोत्र         | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सीताहरण            | ५०३, ६७४ | ज्ञानसूर्योदय              | ४९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सुकुमारचरित        | ३३७      | ज्ञानार्णव                 | ५६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सुगन्धदशमी कथा     | १६९, ३१७ |                            | THE PARTY OF THE P |

## परिशिष्ट ६, मन्दिर उल्लेख सूची

| आदिनाथ मन्दिर | No. of Marie | धूलिया       | १५५,३९४,३९५,३९७, |
|---------------|--------------|--------------|------------------|
| अर्थूणा       | 440          |              | ५९७              |
| अमरावती       | 68           | बाळापुर      | , 885            |
| आबू           | ३३३          | महरौठ        | १९३              |
| कलोल          | ६५५          | सागवाडा      | ३३०,३८०,३९०,४०४, |
| खंगेजवाछ      | ३६९          |              | ४१२,४१४          |
| गन्धार        | ४८४, ५०३     | सूरत '       | ६५,४९७,५०४,५०७   |
| गिरिपुर       | ३६५,७४९      | सम्भवनाथ ः   | मन्दिर           |
| बोघा          | ५०५          | सागवाडा      | ४०६              |
| तक्षकपुर      | , २६७        | पद्मप्रभ मनि | दर               |

| अंजनगांव           | ७६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शान्तिनाथ मन्दिर   | 31313                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| सुपार्श्वनाथ मन्दि |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आंतरी              | ६४१                               |
| कर्णखेट            | १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आशापुर             | १९५, २००                          |
| कारंजा             | २१, ४७, ५३, ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तरसुंबा            | ६३९                               |
| खोलापुर            | १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दोस्तटिका          | ६२२                               |
| चन्द्रप्रभ मन्दिर  | (the state of the | नरसिंहपुर          | ६४९                               |
| कारंजा             | 9316 900 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पोन्नवाड           | 88                                |
| भारजा              | १३७, १४४, १४६,<br>१५०, १६४, १८२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बळिळगाव            | 68                                |
| 1939 1981          | 202, 686, 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मालव               | 90                                |
| मीवापुर            | 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रामटेक             | ११९, २१७                          |
| ग्वालियर           | ५६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शत्रुंजय           | ३८८, ४८८                          |
| चित्रकूट           | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शिरड               | १७०, १७८                          |
| देवलगांव           | ६९, ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साहार              | १५१                               |
| भीलोडा             | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कुन्थुनाथ मन्दिर   | P8,023                            |
| भीसी               | २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विजयनगर            | \$\$                              |
| मुळगुंद            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मिल्लिनाथ मन्दिर   |                                   |
| सोनागिरि           | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवगढ              | ४२२                               |
| हिसार              | २५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नेमिनाथ मन्दिर     |                                   |
| शीतलनाथ मनि        | दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आवू                | ३३३                               |
| आबू                | ३३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जेरहट              | ५२३, ५२४                          |
| कोदादा             | 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तक्षकपुर           | ३९३                               |
| गौढिली             | . ६५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भड़ौच              | ४३६                               |
| राजपुर '           | ७५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सिद्धपुर           | 365                               |
| वासुपूज्य मन्दि    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सवाई जयपुर         | २७६                               |
| सूरत               | १५४, १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सोजित्रा           | ६८३                               |
| विमलनाथ मनि        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पाश्वनाथ मान्द्र   | 1                                 |
| धृलिया             | ६३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अंकलेश्वर          | 894                               |
| धर्मनाथ मन्दि      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कुन्मपुर           | ३५                                |
| एरंडवेल            | १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जिन्तूर<br>देवगिरि | 38                                |
|                    | Circle, Jammu Collection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | ા છે ૦ ૬<br>Siddhanta Gyaan Kosha |

|                       | मन्दिर उल्लेख | नाम सूची    | ३१९ |
|-----------------------|---------------|-------------|-----|
| नेसर्गी               | 99            | कलबुर्गा    | ६४० |
| पलाइथा                | ३२३           | कोण्डनूर    | 98  |
| प्रस्तरी              | ६४०           | घनौघ        | ४६८ |
| महुआ                  | ४९६           | घोघा        | ४६९ |
| वर्धमानपुर            | ६२२           | झुंझुनपुर . | २५३ |
| श्रीपुर               | ' ४६७         | दूबकुण्ड    | ६२७ |
| सवाई जयपुर            | २७४           | धरणगांव     | २०  |
| महावीर मन्दिर         | 1398,338      | पणियार      | ५५९ |
| पलाइथा                | ३२३           | पभोसा       | ६१६ |
| ् <b>हि</b> सार       | ६०१           | फतेहपुर     | ६१३ |
| अज्ञात-मूलनायक-मन्दिर | 4.7.12.85.    | बेदरी       | ७५  |
| , अंगडि ४४४४ 💯        | 20            | बळिळगावे    | १२  |
| आंतरी                 | ३८८           | शिलाग्राम   | ६२३ |
| आबू                   | ३३३           | शौरीपुर     | ३१५ |
|                       |               |             |     |

#### परिशिष्ट ७, जातिनामस्ची

| अग्रोतक (अग्रोकार, अगरवाल)  |       | गुजर पल्लीवाल  |             | २८       |
|-----------------------------|-------|----------------|-------------|----------|
| २५३,२५९,३२७,३२८,४४          | २,४५८ | गोलसिंगारे (ग  | ोलाड्यंगार) | ११९,४३६  |
| ५५५,५६०,५६१,५६८,५७          |       |                |             | 480      |
| -00,409,497,497,888         |       |                | २५२         | ,२५७,३१० |
| ६१६,६१८-२०                  |       | जांगडा पोरवाड  | 5           | ३५४      |
| उज्जैनी पल्लीवाल १३६        | ६,२१३ | जैसवाल         | २६४,५६९     | ,५७२,५८६ |
| ओसवाल                       | २०    | <b>धाकड</b>    |             | 88       |
| खंडेलवाल ( खंडिल्य, खंडेखाल | )     | नरसिंहपुरा     | ६४९,६५१     | ,६६९,७१० |
| २५३,२५५,२५६,२५८,२६६         | ६,२७२ | नागद्रा        |             | ३९६      |
| २७९,२८६,४१६,५१०,५११         |       | नेवा           |             | ७२,१२८   |
|                             | 5,११० | पद्मावती पल्ली | वाल         | २०७,५९५  |
| गंगवाल                      |       | पल्लीवाल       |             | ४३८      |
| गंगरवाल 💮 💮                 | 264   | पौरपाट (परवार  | )२२०,४२५    | ,५२५,५२८ |

|                      | ५३०,५३६      | लम्बकंचुक | (लमेचू) २५ | ०,३०३,३०४, |
|----------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| बंधेरवाल (व्याधेरवाल | ) २१,३२,४५,  |           | ३१४,३१     | ९,३२१,३५२  |
| ४८,१०५,१०७,१         | ०८,१२१,१२२,  | श्रीमाल   |            | २१५,३८४    |
| १२५,१३१,१३८,         | १४९,२२३,२४८  | सिंहपुरा  |            | 830,400    |
| ३२३,३८५,६४४,         | ६८४,६८६,७०३  | सोहितवाल  | (सैतवाल)   | ११४,११७,   |
| ७२९, ७३०-३३,         | ७३७, ७४४-४६, | lum.      | १२         | ४,२०९,२६१  |
| ७५१,७५३,७५४,         | ७६४,७६५      | हुंबड (हू | मड) २४,५०  | ,१५४,२३०,  |
| बरहिया               | २६२          | २५१,३     | ३१,३३४,३४  | ,३४३,३५६,  |
| भट्टपुरा             | ६५०,७५०      | ३६२,३१    | ६८,३७६,३७। | ७,३८७,३८८, |
| मेवाडा               | ७६१          | ३९२,४     | ०४,४२२,४२  | ७–२९,४३१,  |
| रत्नाकर              | ४२६          | ४३३,४     | ११,४६३,४६  | 3,868,868, |
| राइकवाल              | ४३२,५०७      | ५०६,६१    | ६१,६७६,७४  | ३,७५०,७५२. |

#### परिशिष्ट ८, शासक नाम सूची

| अक्बर         | ५७७, ५७९, ६०६ | कृष्णराय      | १०१             |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| अकालवर्ष      | 6             | केतलदेवी      | 88              |
| अमोघवर्ष      | ٦, ४, ८       | क्यामखान      | ६०९             |
| अर्जुन जीयराज | 809           | गंग           | 8 3 8           |
| अलीखान        | ६०९           | ग्यासुद्दीन   | ४६१, ५२३, ५२४   |
| अछाउद्दीन     | १००           | चाकिराज       | ६२३             |
| इन्द्र        | ३५९           | चातुण्डराय    | 25              |
| इन्द्रायुध    | ६२२           | चूहडसिंह      | २७२             |
| इब्राहीम      | ५७२, ५७३      | चैच           | . ९६            |
| इस्म          | 9६            | जगत्तुंग      | ?               |
| कलपराय        | ३५९           | जयवराह        | ६२२             |
| कल्याणमञ्ज    | २६८, ५७०      | जयसिंह        | २७१, २७२        |
| कीर्तिसिंह    | ५६७, ५९३      | जयसिंह        | 838             |
| कुतुब्खान     | २५३, २५६      | जहांगीर       | ५९९, ६०३        |
| कृष्णदेव      | १०१           | इंगरसिंह ५५७, | , ५६०, ५६५, ५९१ |
|               |               |               |                 |

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha

| त्रिभुवनम्          | १२         | मानसिंह                | २६४          |
|---------------------|------------|------------------------|--------------|
| त्रैलोक्यमछ         | ११,८९      | मुं ज                  | ५४२, ६२६     |
| दीनदारखान           | ६१२        | मुदिपाल                | ३५९          |
| देवराय ३५           | ९, ४७६, ९९ | रघुनाथ                 | र ९३         |
| दौलतखान             | - 409      | रणमञ्ज                 | ६३९-४१       |
| नसीर शाह            | ५२४        | रामचन्द्र              | २६७          |
| नाथदेव              | ५८६        | रामनाथ                 | ३५९          |
| पर्पट               | ६२६        | लक्ष्मणसिंह            | ६१५          |
| पहाड सिंह           | ४२२        | लोकादित्य              | 9            |
| पाण्डुराय           | ३५९        | वज्रांग                | ४३९          |
| पीरोजसाह (कलबुर्गा) | ६४०, ६४२   | वत्सराज                | ६२२          |
| पीरोजसाह (पावागढ)   | ६५४        | वछभेन्द्र              | ६२३          |
| पुंजराज             | 390        | विक्रमसिंह             | ६२७          |
| पृथ्वीसिंह          | ४२२        | विनयादित्य             | १०           |
| पेरोजखान            | 249        | विनयांबुधि             | 9            |
| पेरोजसाह            | २३५        | विनायकपाल *            | ६२४          |
| प्रतापचन्द्र        | 240        | विरूपाक्ष              | 99           |
| वंगराय              | ४७६        | वीर पृथ्वीपति          | १०१          |
| बहलोलशाह            | २५३, २५८   | वीरमदेव                | ५५५, ५८८     |
| वाबर                | ५७४        | वैजनाथ                 | ६४०          |
| <b>बिसनसिंह</b>     | २७१        | व्याघनरेन्द्र          | ४३९          |
| बुक्क               | ९६         |                        | ६००-६०२, ६०९ |
| बोद्दणराय           | 8          | शिवसिंह                | २६३          |
| बोमरस               | ३५९        | श्रीकृष्णवस्थ          | 9            |
| भानु                | ४६३        | श्रीवलभ                | ६२२          |
| भीमसिंह             | ३९५        | सलीम                   | ५७६<br>९९    |
| मैरवराय <u> </u>    | ३५९, ४७६   | सिकन्दर                | ६२६          |
| भोज                 | ८६-८८      | सिन्धुराज<br>हरिचन्द्र | ६३०          |
| भोज (मन्त्री)       | ४६३        | हरिसम्प्र<br>हरिहर     | ९६           |
| मिल्लिराय           | ४७६        |                        | ५७५          |
| महमद्शाह (बेगडा)    | 38         | हुमायून<br>हैबतखान     | २५३          |
| महमद्शाह (नासिस्हीन |            | 64//////               | , , ,        |
| महमदशाह (दिखी)      | २७१        |                        |              |

## परिशिष्ट ९, भौगोलिक नामसूची

| अउली                         | ३०३             | एलदुर्ग (ईडर)            | ६३९                   |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| अकबराबाद                     | ६०२             | कनकाद्रि (सोनागिरि       | ) 498                 |
| अचलपुर                       | . 40            | क्रियेट .                | .१८५                  |
| अजमेर २२३,२३०,२३२            | ,२३३,२७८,       | कर्णाटक ३६०,             | १७,२५,९६,७२०          |
| २८०,२८६                      | ,३००,३०२        | कलबुर्गा                 | ६४०,६४२               |
| अंटर .                       | ३२२             | कलोल                     | ६५५,६५८,६६४           |
| अबडनगर                       | ७४६             | कल्पवल्ली (कलोल)         | ६५५                   |
| अत्राह्माबाद                 | . ५७६           | कसिम                     |                       |
| अमरावती                      | <b>८</b> १      | कारंजा २१,४७,५०          | ,५३,५४,६०,६७,         |
| अर्गलपुर ( आगरा )            | 409,608         | ७०,७२,७८,८४,             |                       |
| अर्बुदाचल ( आबू )            | ३३३             | १४९,१५०,१६३,             |                       |
| अलकेश्वरपुर                  | 25              |                          | ,७३०,७४७,७५४          |
| अलवर                         | 309             | कालवाड                   | ३६                    |
| अवंति                        | ४२६,६२२         | काला डहरा                | २९७,२९९,३०१           |
| अहमदाबाद •                   | 325             | कावेरी                   | १०१,७२०               |
| अहीर                         | . ४७५           | कुरुजांगल ५७२            | ,५७३,५७५,६१०          |
| अक्षयवट ( प्रयाग )           | ४३९             | कुन्तल                   | . ९६                  |
| अंकलेश्वर                    | ४९५             | कृष्णपुर                 | ३५                    |
| अंबावती (अंबर)               | २७२             | कोडिशिला                 | १५६                   |
| अंजनपुर                      | ७५५             | कोटा                     | ४२३                   |
| आगरा                         | १६१,३१३         | कोणूर                    | . 98                  |
| आरग                          | . 99            | कोदादा                   | ४८९,४९१               |
| आरा                          | ३२८             | कोल्हापुर                | 96                    |
| आशापुर                       | १९५,२००         | कौशांधी                  | ६१६,                  |
| आंतरी                        | ३८८,६४१         | खडक्क                    | १५५,३९७               |
| इडिगृर                       | ६२३             |                          | ३९४                   |
| इंदार                        | ६६४             |                          | ३६९                   |
| उदयपुर                       | ४०,३९६          |                          | ६२५                   |
| ऊर्जियंत (गिरनार)            | ४३९,४८६         |                          | २३६                   |
| <b>एरंडवेल</b>               | १०९             |                          | ३३०                   |
| CC-0. ASI Srinagar Circle, J | ammu Collection | . Digitized by eGangotri | Siddhanta Gyaan Kosha |

| खोलापूर           | .270              | जरहट              | ,५२३,५२४     |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| गहेली             | , ३१७             | जोइणिपुर (दिल्ली) | २३६,५७४      |
| गजपंथ             | १५२,४६३           |                   | २८२-२८५      |
| गांघार            | ४२८,४५३,४८४,५०३   | झाडी              | 280          |
| गिरनार            | ५०,१५४            | झारखंड            | ७४           |
| गिरिपुर           | ३६५,७४९           | झ्झणुपुर          | २५३-२५४      |
| गुजरात            | २३३,३३०,७५०       | दोड़ा .           | २४५,२६८      |
| गुर्जर १५६        | ,३८८,४९०,४७२,५०६, | <b>डूं</b> गरपुर  | ६७१          |
| 745 V             | ६३८,६५४,६५५,६८३   | डौकनी             | ६०६          |
| गोढिली            | ६५२               | द्वंदाहड          | २७१          |
| गोपाचल २५५        | ,२६४,२९६,३२६,५५५  | तरसुंबा           | ६३९          |
| ५५७,५५९           | ,५६०,५६१,५६५,५६७, | तक्षकपुर          | २६७,३९३      |
| WY SAY            | ५८८,५९१,४६१       | तारंगा            | १५६          |
| गोमटेश्वर         | ७३३               | तुंगीगिरि         | ४६३,४८६      |
| <b>ग्रीवापु</b> र | 708               | तौलव .            | १९०          |
| घनौघ              | .४६८              | त्रिपुरा          | ४१०          |
| घांटो <b>ल</b>    | ४१७,४२१           | त्रिंबक           | १५२          |
| घोघा              | २५१,४२९,४६९,५०५   | दहे               | २१७          |
| चंपापुर           | 836               | दहीरपुर           | ५७५          |
| चितोड             | २६५               |                   | १४६,२४८,२७७, |
| चित्रक्ट          | 22,50             |                   | ४९०,५०६,६०९  |
| चीत्तुडा          | ३९६               | देवगढ             | २१७,४२२      |
| चूलगिरि           | ४८६               |                   | २३६,६४४,७०९  |
| जजांहुति          | 28                | देवल्गांव         | ६९,७३        |
| जयपुर             | १२१               | दोस्तटिका         | ६२२          |
| जहानाबाद          | २ं७१              | 2.9               | २०           |
| जालमंगल           | ६२३               | धवल               | 9            |
| जाली              | - 88              |                   | ८७, ८८, २३६  |
| जांबूचर           | . 858             |                   | १५५          |
| जिन्तुर           | ६९                | धूलेव             | ३९४, ५९७     |
| जीरापल्ली         | २४१               | धाप:              | २५०          |

| नरसिंहपाटन       | ७२०                           | बूडिया             | ५९९, ६०२, ६०३               |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| नरसिंहपुर        |                               | बेदर               | ७५                          |
| नवग्रामपुर       |                               | बेळगामि            | 25                          |
| नवसहस्र          | ४७९                           | भदावर              | ३२३                         |
| नंदिग्रामं       | ११०                           | भयाणा              | ५७६                         |
| नंदीतट           | ६४७                           | भरवच्छ (भडौ        | ब) १८                       |
| नागपुर           |                               | मंभेरी             | 8.9                         |
| नागोर            | २६५, २८९, २९१                 | भागल देस           | १५३                         |
| नासिक            |                               | भानपुर             | ४२४ .                       |
| नेसर्गी          | 97                            | भीमनदी             | 8.8                         |
| नोगाम ३३०,३      | ९९,४०२,४०९,४१४                | भीलोडा             | ३८९,४०२                     |
| पद्यग            | २३६                           |                    | र १३                        |
| पनियार           | २९६, ५५९                      | भृगुकच्छ (भडौ      | च) ४३६,४३७                  |
| परतापोर          | 888                           | मथुरा              | ५४१                         |
| पलाइथा           | ३२३                           | मधूकनगर            | ४९३                         |
| पंचामन           | ४७५                           | मयूरखंडि           | ६२३                         |
| पाथरी            | ६४३                           | मल्यखंड            | १४७,१८९,१९०                 |
| पावागढ           | ६५४                           | मस्तिका            | ५४५                         |
| पावापुर          | ४३९                           | महरौठ              | २९२,२९३,२९४                 |
| पोन्नवाड         | 88                            | महाचक              | ६२७                         |
| प्रभास (पभोसा    | ) ६१६                         | महीनदी             | 208                         |
| प्रयाग           | ६१६                           |                    | ४८८,४९६                     |
| प्रस्तरी (पाथरी) |                               | महेन्द्रपुर        | १५२                         |
| फतेहपुर          | ६०९, ६१२, ६१५                 |                    | २२५,४६१,५२३,५२४             |
| बहादुरपुर        |                               | माणिक्यस्वामी      | ५०                          |
| बळगांवे          | १२, ८९                        |                    | ४७२,५२३,५२४,५२९             |
| वंकापुर          |                               | मालासा             | ६६६                         |
| बागड ३६          | ०, ३९२, ३९६, ४०२<br>= ६३७ ७४९ | मागातुगा<br>मुडासा | १५३                         |
| बाळापुर          | ६, ६३७, ७४९                   | भुल्हेर            | २६३<br>. ४७५                |
| बांसखोह          |                               | १ मुडलि            | . ३३२                       |
|                  |                               | 1 30               | gotri Siddhanta Gyaan Kosha |

| मुळगुंद                         | .9         | शाकवाट ( शाक | हमार्ग, सागवाडाः)         |
|---------------------------------|------------|--------------|---------------------------|
| मेडता २                         | 9.0        |              | ३७५,४०४                   |
| मेदपाट (मेवाड) २१,६२८,६         | ५२         | शिरड         | १६७,१७०,१७८,१९०           |
| मेलुडा ४१७,४                    | २१         | शीतलवाड      | <b>३</b> ९२               |
|                                 | ९६         | शौरीपुर      | ३१५                       |
| योगिनीपुर (दिल्ली) २            | ५३         | श्रीपुर      | ४६७                       |
| राजपुर ७                        | 40         | श्रीरंगपट्टण | 208                       |
| रामटेक ५०,७४,११९,२              | १७         | सकलीकरहाटक   | ६२५                       |
| रायदेश 💚 २                      | 68         | सपींदो       | ६१०                       |
| रिद्धिपुर                       | 98         | समरपुर       | २६९                       |
| रूपनगर २                        | ९८         | सम्मेदशिखर   | ५०,४३९                    |
| रेणुपुर ( धूलिया ) ३            | 90         | सवाई जयपुर   | २७४,२७५,२७६               |
|                                 | 22         | सागवाडा      | ३३०,३८०,३९०,४०५,          |
| रैवतक (गिरनार) १                | ५७         |              | ४०६,४०९,४१२,४१४           |
| लवनपुरी १                       | 90         |              | ३९६                       |
| लाटवर्गट ६                      | ३१         | सावली        | 40,804                    |
| लोहाकर ६                        | ५५         |              | १५१                       |
| वनवास ८:                        | ,८९        |              | २७१                       |
| वराट ( वराड, वन्हाड, विदर्भ )   | २१,        | सिहरदि       | ६००                       |
| ३९,१६१,१८५,७३०,७                | 48         | सुनामपुर     | २५६,२५८                   |
| वर्धमानपुर (बदनावर) ६२२,६       | २४         | मुलतानपुर    | €02 ·                     |
| वाग्वर ३३,०,३८०,३८८,३९०,६       | ४१         | सुवणपथ (सा   | नपत) ५७३                  |
| वाटग्राम                        | . 7        | सूरत ५५,     | (40)(1))(4)),             |
| वाणारसी ६३०,७११,७               |            | 408          | ५०७,६९०,७५५,७६१, 🦎<br>६८३ |
| नारनाग्उर                       | ९२         | सोजित्रा     | 381                       |
| विजय (विद्या) नगर ९६            | ,99        |              | १३ ः                      |
| विध्यगिरि                       | ९५         | सोमवार       | १५७,१५८                   |
| 4100                            | 199        |              | ६२२५५                     |
| वृधणपुर (बु-हानपुर)             | <b>ξ</b> 0 |              |                           |
| शत्रुंजय (सेत्रुंजा ) १५८,३८८,४ | ८६,        |              | थ्र ०                     |
| 8                               | 22         | स्थलिविषय    | , ,                       |

#### भट्टारक संप्रदाय

हंसपत्तन हस्तिनागपुर हाडोली ४६८ हांसोट ३२३ हिसार २५३,२५६,२५८,२५९,३७०, ४२३

# Government of India, DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY, Frontier Circle Library, SRINAGAR.

---

| Archaeological Library         |
|--------------------------------|
| Call No. Johna                 |
| Author- Johna purhar           |
| Title-Bhattaraka<br>Sampradaya |

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA

Please help us to keep the book clean and moving.



# जीवराज जैन श्रंथमाला, शोलापुर.

१ तिलोयपण्णत्ती-प्रथम भाग (यतिवृषभ) (द्वि. आवृत्ति) किंमत १६ रु.

तिलोयपण्णत्ती-द्वितीय भाग ( यतिवृषभ )

,, १६ रु.

2 Yashastilaka & Indian Culture

Price Rs. 16

३ पांडवपुराण ( ग्रुभचन्द्र )

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

किंमत १२ रु.

४ प्राकृत शब्दानुशासलम् (त्रिविकम)

,, その 表.

५ रिद्धान्तसारसङ्ग्रहः ( नरेन्द्रसेन )

6 Jainism in South India and Some Jain Epigraphs णित्तसंगहो (पद्मनंदी)

Price Rs. 16 किंमत १६

गात्तसगहा ( पद्मनदा

प्रदाय



#### --: आगामी :-

- पद्मनंदि-पद्मविंशति । लोकविभाग । आत्मानुशासन
  - पुण्यास्त्रव कथाकोशः
     ज्ञानाणिव
  - रत्नकरण्डश्रावकाचार (कन्नड) धर्मपरीक्षा.